

## पञ्च प्रतिक्रमण सूत्र

[विधि सहित]



— संपादक —

स्त्र. उपाघ्याय म्रुनि सुखसागरजी के शिष्य म्रुनि मंगलसागर प्रकाशक :--

मुंबई पायधुनी श्री महावीरस्वामीजी जैन दहेरासर ट्रस्ट निश्चित श्री खरतरगच्छ उपाश्रय ज्ञानखाताके द्रव्यसे प्रकाशित

- प्राप्ति स्था न श्री महावीरस्वामी जैन देरासर
पायधुनि, ग्रुम्बइ - ३

सं. २०२७ मूल्य हे रु. रे≈०० प्र. १००

पोष्ट चार्ज अलग

मुद्रक :--

्भानुचन्द्र-नानचन्द्र महेता श्री बहादुरसिह्जी प्रिन्टींग् प्रेस पालीताणा (सौराष्ट्र) बारहवीं-तेरहवीं शती के ज्योतिर्घर, सब से अधिक व्यक्तियों को जैनधर्म में दीक्षित करनेवाले, सुविहित परम्परा प्रवल समर्थक शासन प्रमावक दादा गुरु श्री १००८ जंगम युगप्रधान मट्टारक



दादा श्री जिनदत्तस्रीश्वरजी महाराज

# E A A E A B E

प्रस्तुत खरतरगच्छीय पंचप्रतिक्रमण सूत्र विधि सह जो कि आपके करकमलों में विद्यमान है, यह ग्रन्थ धार्मिक क्रिया करनेवालो के लिये अत्यंत उपयोगी होने के कारण प्रकाशित किया जा रहा है।

ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ श्री महावीरस्वामी देरासर के ट्रस्टी महाशयों ने द्रव्य साहाय्य देकर ज्ञानभक्ति का लाभ लिया है, अतः वे धन्यवाद के पात्र है।

ग्रन्थ संशोधन ध्यान पूर्वफ करने पर भी यदि कोइ स्वलना रह गइ हो तो सजनगण क्षमा करे।

विसं २०२७ श्रा सुं १ } पालिताणा (गूजरात)

िं जुभाकृंक्षी, पुनि मंगलसागः



| विषय                                            |      |      | पृष्ठ |
|-------------------------------------------------|------|------|-------|
| प्रभातिक सामायिक छेनेकी विधि                    | •••  | •••• | \$    |
| राई प्रतिक्रमण विधिसहित                         |      | **** | १२    |
| सामायिक पारनेकी विधि                            | •••• | •••• | હ     |
| सन्ध्याकालीन सामायिक छेनेकी विधि                | •••• | **** | ७६    |
| ्रिक प्रतिक्रमण विधिसहित                        | •••  | ,,,, | ८५    |
| मियण पाठ (सातलाख)                               | •••• | •••• | १०१   |
| ् सूत्र                                         | •••• | •••• | १०६   |
| शान्ति                                          | **** | •••• | १४७   |
| कामायिक पारनेकी विधि                            |      | •••  | १५०   |
| नवकारसहिअं का पश्च∓खाण                          |      | •••• | १५२   |
| पोरसी-सा <sup>हु</sup> पोरसीका प <b>व</b> क्लाण | •••  | **** | १५३   |
| पुरिम <sup>हु</sup> -अवट्टुपचक्खाण              | •••• | **** | १५३   |
| ु<br>एकासन-विभासण पश्चक्खाण                     |      | •••• | १५४   |
| एगळठाण–पचक्खाण                                  | •••• | ,,,, | १५५   |
| 1                                               |      |      |       |

पच

विष्म

| પ્રક  |
|-------|
| १५५   |
| १५६   |
| १५७   |
| १५७   |
| १५८   |
| १५८ - |
| १५८   |
| १५९   |
| १५९   |
| १६०   |
| १६०   |
| १६०   |
| १६१   |
| १६२   |
| १६३   |
| १६३   |
| १६४   |
| १६५   |
| १६६   |
| १७०   |
| १७३   |
| १७६   |
| १७७   |
|       |



सामायिक पारनेकी विधि

देवसिक प्रतिक्रमण विधिसहित

आछोयण पाठ (सातलाख)

सामायिक पारनेकी विधि

पुरिमहूँ -अवहुँपचक्खाण

गळठाण-पचक्खाण

नवकारसिंइअं का पश्च≆खाण

पोरसी-साहुपोरसीका पश्चक्रवाण

एकासन-विशासण पश्चक्खाण

वंदित्तु सूत्र

लघु शान्ति

सन्ध्याकालीन सामायिक लेनेकी विधि

१२

७४

७६

64

808

308

१४७

१५०

१५२

१५३

१५३

१५४

१५५

वृध्

विषय

| आयबिल-पचक्याण                             | ***   | ****  | १५  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-----|
| निविवगइय-पचक्खाण                          | ****  | ****  | १५  |
| चर्चाटवहार उपवास पश्चक्खाण                | ****  | ****  | १५  |
| तिविहार उपवास पचक्खाण                     | ****  |       | १५  |
| विगई पश्चनखाण                             | ****  | ****  | १५  |
| देसावगसिक पचक्खाण                         | ***   | ****  | १५  |
| दत्तिय पश्चक्खाण                          | ****  | ****  | 80  |
| दिवसचरिम-चडिवहार पश्चक्खाण                | ••••  | ****  | १८  |
| द्विसचरिम-दुविहार पचक्खाण                 | ••••  | 1444  | १८  |
| पाणहार पचक्खाण                            | ****  | ****  | ११  |
| भवचरिम-पचक्खाण                            | ****  | ****  | ११  |
| गंठिसहिअ, अभिम्रहका पश्चक्खाण             | ****  | ••••  | १६  |
| यदंधि स्तुति०                             | ••••  | ••••  | 8 8 |
| द्वितीयाकी स्तुति (बासुपूज्य०)            | ****  | ****  | ११  |
| पंचमीकी स्तुति (नेमि जिनेसर०)             | ****  | ****  | ११  |
| अष्टमीकी स्तुति ( आठ प्रतिहार० )          | ••••  | ****  | ११  |
| एकादशीस्तुति (एकादशी०)                    | ••••  | ****  | ११  |
| द्वितीयाका चृद्धस्तवन (वर्द्धमान०)        |       | ****  | ११  |
| पंचमीका वृद्धस्तवन (सिद्धारथ०)            | ****  | ****  | १६  |
| अष्टमीका वृद्धस्तवन (वर्द्धमान जिनवर०)    | ****  | ••••  | 81  |
| इग्यारसका द्वद्धस्तवन (स्वस्ति श्रीमंगळ०) | •••   | • • • | १५  |
| श्रोतीर्थमालास्तवन (शत्रुंजय ऋषभ०)        | • • • | ****  | 80  |
| श्रोसीमंधरजिनस्तवन (घन धन खेत्र)          | ***   | ****  | १।  |

| विषय                                     |            |           | वृष्ठ |
|------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| गौतमस्वामीजी का रास                      | ••••       |           | १७८   |
| शत्रुख्जयरास                             | ****       | ••••      | १८६   |
| श्रीगोडीपार्श्व जिनस्तवन (वाणी ब्रह्मा॰  | <b>)</b>   | •••       | १९६   |
| तावका छंद (ॐ नमो आनद०)                   | ****       | ••••      | २०१   |
| चार सरणा (मुजने चार०)                    | ••••       | •••       | २०२   |
| आलोयण-स्तवन (चेकर जो०)                   | ••••       | ••••      | २०३   |
| पद्मावती अ।ङोयण (हिवे राणी पद्मा         | ·          | •••       | २०६   |
| सकलकुशल० राग-प्रभाती०                    | ••••       | •••       | २०८   |
| पक्षिक-चातुर्मासिकऔर सांवत्सरिक          | प्रतिक्रमण |           |       |
| विधि सहित                                | ****       | ****      | २०९   |
| जयतिहुअण ( चैत्यवंदन )                   | • • •      |           | २१७   |
| पाक्षिक अतिचार                           | ••••       | ••••      | २५४   |
| अज्ञितशांति-स्तव                         |            |           | ३२२   |
| बडी शांति ( भो मो भव्या० )               | ••••       | ••••      | ३४५   |
| पौषधविधि ( अठयुह्री० )                   | ****       | ***       | ३५८   |
| पडिलेह्नविधि                             | •••        | •••       | ३६०   |
| <del>उ</del> पदेशमाला-स <sup>ु</sup> झाय | • • •      | ****      | ३६१   |
| देववंदनविधि                              | •••        | • • •     | ३६५   |
| पचक्खाण पारनेकी विधि                     | • * >      | ***       | ३६६   |
| संध्याकालीन पडिलेहनविधि                  | ****       |           | ३६७   |
| चोवीस थंडिला पडिलेहणपाठ                  | ••••       | •••       | ३६९   |
| रात्री संथारा विधि                       | •••        | , <b></b> | ३७१   |
| पोसह पारनेकी विधि                        | ****       | ****      | ३७५   |

| A:                                       |        |        |              |
|------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| दिन संबंधि चचपुहरी पोसह विधि             |        | ••••   | े ३७६        |
| रात्रि संबधि चउपुहरी ,पोसह वि            |        | ****   | ३७८          |
| देसावगासिक लेने और पारनेकी               | विधि   | •••    | ३७९          |
| बृहद् अजितशांति-समरण (१)                 | ****   | • > •  | ३८०          |
| लघु अजितशांति-समरण ( २ )                 | ****   | ••••   | ३८५          |
| नमिक्रण-स्सरण (३)                        | •••    |        | ३८७          |
| गणधर देवस्तुतिरूप समरण ( ४ )             | )      | ****   | <b>\$</b> ८९ |
| गुरुपारतञ्यसमरण ( ५ )                    | •••    | ***    | ३९१          |
| सिग्धमवहरउ-समरण ( ६ )                    |        | · · ·  | 3 93         |
| व्रवसगाहर-समरण ( ७ )                     | ****   |        | ३९४          |
| भक्तामरस्तोत्र                           |        | •••    | -            |
| क्रल्याणमदिरस्तोत्र                      | •••    | ****   | ३९५          |
| महशांतिस्तोत्र ( नवग्रह÷पूजाविधि         | `      | ****   | ३९८          |
| जिनपञ्जरस्तोत्र                          | )      | * * *  | ४०५          |
| ऋषिमंदलस्तोत्र                           | ***    |        | ४०८          |
| तिजयपहुत्तस्तीत्र                        | ***    | ****   | ४१०          |
|                                          | ***    | ****   | ४१५          |
| जिनदत्तसूरिस्तुतिः<br>श्रीसरस्वतीस्तोत्र | bbss   | ****   | ४१६          |
| ****                                     |        |        | ४१६          |
| दितीयास्तुति ( मनशुद्धः )                | •••    | * ***  | ४१८          |
| पंचमीरतुति (पंचानंतकः)                   | ****   | ****   | ४१९          |
| अष्टमीस्तुति ( चउवीशे० )                 | ***    | ****   | ४१९          |
| मौनैकादशीस्तुति (अरस्य प्र०)             | ****   | ****   | ४२०          |
| पार्धजिनस्तुति ( द्वें द्वे कि० )        | 9000 ° | 1 4446 | ४२०          |
|                                          |        | -      |              |

| विषय                                |      | वृष्ठ       |
|-------------------------------------|------|-------------|
| नवपदकी स्तुति (निरुपम०)             | •••• | ४२१         |
| पार्श्वनाथस्तुति ( पास जिनराया )    |      | ४२२         |
| नेमनाथकी स्तुति ( सुर असुर० )       | ***  | ४२२         |
| पर्युषणपर्वस्तुति ( वीरजिनेसर० )    | •••• | ४२३         |
| महावीरस्वामिकी स्तुति ( बालापणे० )  | •••  | ४२४         |
| आदिनाथजीकी स्तुति ( भरहेसर० )       |      | ४२५         |
| पर्युषणकी स्तुति ( बलिबलिहुं० ) ••• | **** | ४६५         |
| नवपद-वैत्यवंदन ( श्रीअरिहंत० )      | •••• | ४२५         |
| सिद्धगिरिस्तवन ( श्रीविमलाचल )      | **** | ४२६         |
| श्रीऋषभजिनेश्वरस्तवन ( ऋषभजिनेसर० ) | ***  | ४२७         |
| पर्युषणस्तवन ( पर्व पजुसण० ) •••    | **** | ४२८         |
| अष्टापदिगिरिस्तवन ( मनडो० )         | ***  | ४२६         |
| संविश्वर-स्तवन (अंतरजामी॰)          | •••• | ४२ <b>९</b> |
| पार्श्वजिन-स्तवन ( पाणिपया० )       | •••• | ४३०         |
| नवपद्स्तवन ( श्रीनवपद् )            |      | ४३०         |
| आदिजिन-स्तवन (रिषमकी )              | **** | ४३१         |
| नेमनाथजीका स्तवन ( परमातम० )        | •••  | ४३१         |
| देवजसाजिनस्तत्रन (देवजसा०)          | •••• | ४३२         |
| वज्रधरजिनस्तवन (विहरमान०)           |      | ४३३         |
| चंद्राननजिनस्तवन (चन्द्रानन०)       | •••  | 848         |
| वाहुजिनस्तवन ( वाहुजिनंद० )         | **** | ४३५         |
| सुवाहुजिनस्तवन ( श्रीसुवाहु ॰ )     | •••  | ४३६         |
| पार्श्वजिनस्तवन ( आयोसहीं० )        | •••  | ४३६         |
|                                     |      |             |

| विषय                                     |      | पृष्ठ |
|------------------------------------------|------|-------|
| अजितजिनस्तवन ( पंथडो नि० )               | •••• | ४३७   |
| चद्रप्रभुस्तवन ( देखण देरे० )            | •••• | ४३७   |
| आदिजिनस्तवन ( क्यो न भये हम० )           | •••• | ४३८   |
| आदि-जिनस्तवन ( आज ऋषभ० )                 | ••   | ४३८   |
| महावीरस्वामि-स्त० ( तारहो न्नार प्रभु० ) | •••  | ४३९   |
| पंचमीका बडा स्तबन ( प्रणमु श्रीगुरु० )   | •••• | ४४०   |
| पचमीका छघु स्तवन ( पंचमीतप० )            | ***  | ४४२   |
| अष्टमीका पार्श्वजिन स्तवन ( अमछ० )       | •••• | ४४२   |
| एकादशी का चडा स्तवन ( समवसरण० )          | •••• | ४४३   |
| वीरजिन विनतिरूप अमावस का स्तवन ( वीरसु०  | )    | 888   |
| पूर्णिमाका स्तवन ( सिद्धाचछ० )           | •••• | ४४६   |
| श्रीजिनदत्तसूरिजी का स्तवन               | •••• | ४४७   |
| श्रोजिनकुशलसूरिजी का स्तवन               | •••• | ४४८   |
| दादागुरुका सवइया                         | •••  | ४४८   |
| श्री पार्श्वजिन स्तवन ( तुमेरे० )        |      | ४४९   |
| निर्वाणकरुपाणक स्तवन ( मारगदेश० )        | •••• | ४५०   |
| श्रावककी करणी ( श्रावक तु ) .            | •••• | ४५१   |
| जैनतिथिमन्तव्य                           | •••• | ४५२   |
| सूतक-विचार                               | •••• | ४५४   |
| असज्झाय-विचार                            | ***  | ४५६   |
| वरतुकालविचार                             | •••• | ४५८   |
| श्रावकके चौदह नियम                       | **** | ४५९   |
| निंदाबारक सज्झाय ( निंदा म करजो० )       | •••• | ४६१   |

| विषय                              |         |       | पृष्ठ |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|
| सीता सती सङ्झाय ( जल जलती०        | )       | ••••  | ४६२   |
| अनाधी ऋपी सज्झाय ( श्रेणिकः )     | ****    |       | ४६३   |
| जंवू द्वीप सज्झाय ( जंवू द्वोप० ) | •••     | ****  | ४६३   |
| समिकत की सन्झाय ( समिकत )         | ••••    | ••••  | ४६४   |
| प्रतिक्रमण की सज्झाय ( कर पडिष    | मणो )   | ••••  | ४६५   |
| ढढण रिषी की सज्झाय ( ढंढण ऋष      | गे० )   | ••••  | ४६५   |
| अरणक मुनि की सज्झाय ( अरणक        | मुनि० ) | • • • | ४६६   |
| भरत चक्रवर्ति सज्झाय ( भरतजी०     | )       |       | ४६७   |
| पद ( पूरव पुन्य० )                | ****    |       | ४६७   |
| आप स्वभावकी सन्झाय                | ****    | • • • | ४६८   |
| चितामणि पार्श्व-छंद ( आणी मन०     | )       | • • • | ४६९   |
| नाकोडा छंद ( अपने घर० )           | ••••    | ••••  | ४६९   |
| श्री घंटाकर्ण मंत्र •••           | ••••    | ••••  | ४७०   |
| पाक्षिक सूत्र                     | ••••    | ****  | ४७१   |
| आत्मरक्षा स्तोत्र                 | •••     | ****  | ५०३   |



#### बुद्धि प्रभा

#### जैन डायजेस्ट

१० मार्च-एप्रिल १९६५, अंक ६४-६५

#### श्रीमद् बुद्धिसागरस्र रिजी

" चार प्रकारना निश्यात्वी देवो पण पूर्वधर मुनि तेमज योगी महात्माओना उपदेशयी समिकती वने छे. वावन वीर अने चोसठ योगिनीओ पैकी कोइने जैन मुनिओ मंत्रयी प्रत्यक्ष वोध आपीने जैन देव गुरु धर्मनी श्रद्धावाळा करीने तेने जैन शासन रक्षक तरीके स्थापी शके छे अने तेओ स्वधर्मी जैन बन्धुओने प्रसंगोपात यथाशक्ति मदद करी शके छे.

तेम श्री घंटाकर्ण वीरने पण आपणा पूर्वाचारों मंत्रधी आराधीने प्रत्यक्ष करी जैन धर्मनो बोध आपीने समकिती वनाव्या छे अने तेमने जैन प्रतिष्ठा विधि मन्त्रमां दाखळ कर्या छे. पूर्वकाळीन या अर्वाचीन जैनाचार्यों अे शे रीते अनेक देवोने जैनधर्मना रागी वनाव्या छे. तेथी जनो शासन देवने स्वधर्मी वन्धुवत माने छे अने पूजे छे, तेमज संसारनी धर्म यात्रामां

मदद माटे शांति स्नात्रना मन्त्रोनी पेठे विनवे हे. आर्क पूर्वीचार्यनी परंपरागमनी प्रणालिकःने मान्य राखीने जनो श्रो घंटाकर्ण वीरने धूप-दीप वगेरे करे हे

श्री घंटाकर्ण वीर चोथा गुणस्थानकवाळा देव छे. तेथी ते गृहस्थ जैन श्रावकना समिकती वन्धु ठर्या. तेथी तेमनी आगळ सुखडी धरीने जैनो खाय छे. कारण के श्री घंटाकर्ण वीर श्रावक होवाथी, श्रावक जेम श्रावकनुं खाय छे तेम ते श्रावक होवाथी गृहस्थ जैनो तेमनी सुखडी खाय छे ....

श्रो मुंबइना पायधुनी उपरना श्री महावीरस्वामी भगवानना देरासरमां संवत २००५ नी सालमां भोयतलीये पधरायेली श्री घंटाकर्ण महावीरजीनी मूर्ति



श्री घंटाकर्ण महाबीर देवमूर्ति

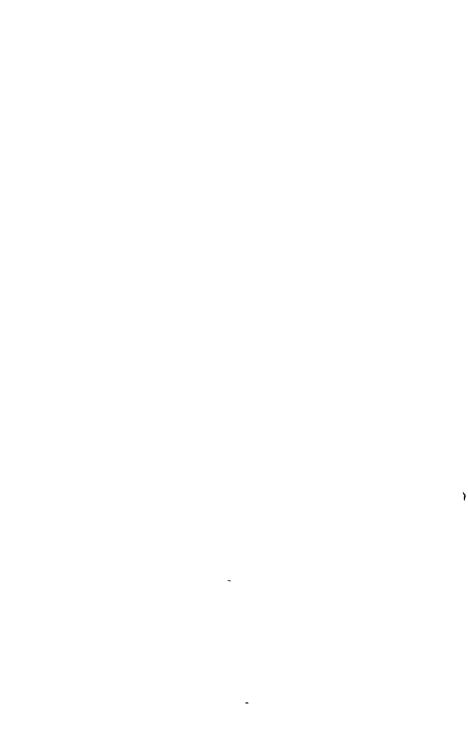

#### अहम्

श्रीस्तम्भनपार्श्वनाथाय नमः। श्रीखरतरगच्छीय श्रावकों का

# श्रीप्रतिक्रमणसूत्र

विधिसहित।

#### प्राभातिक सामायिक लेने की विधि।

(सब से प्रथम श्रावक और श्राविका पिडिछेहन किये हुए शुद्ध वस्न पहन कर, पट्टा प्रमुख उच्च स्थान की प्रमार्जना करके ठवणी-स्थापनाचार्यजी, पुस्तक, माला आदि को स्थापन करे। बाद में फटासना, मुँहपत्ति, चरवला पास में ले सामायिक करने की जगह पूँज कर बैठे, बाद बॉये हाथ में मुँहपत्ति ले कर मुँह के सामने रखे। और जमना हाय स्थापन की हुई पुस्तक आदि के सामने वरके तीन नवकार गिने-)

णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सबसाहूणं।

एसो पंचणमुकारो । सवपावप्पणासणो । मंगलाणं च सब्वेसिं। पढमं हवइ मंगलं॥१॥

(इस प्रकार तीन नवकार गिने। यदि प्रतिष्ठित म्थापना-चार्यजी हो ते। तेरह वे।ल से स्थापनाजी की पडिलेहना करे-)

शुद्ध स्वरूप धारे (१), ज्ञान (२), दर्शन (३), चारित्र (४), सहित सद्द्दणा-शुद्धि (५), प्ररूपणा-शुद्धि (६), दर्शन-शुद्धि (७), सहित पांच आचार पाले (८), पलावे (९), अनुमोदे (१०), मनोगुप्ति (११), वचनगुप्ति (१२), कायगृप्ति आदरे (१३).

(पीछे चरवला मुँहपत्ति हाथ में ले कर गुरुजी के। या स्थापनाचार्यजी के। खडे हे। कर वंदन करे-)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए, मत्थएण वंदामि ।

१ अरिहतके १२ गुण सिद्ध भगवान् के ८ गुण, आचार्य-महाराजके ३६ गुण उपाध्याय महाराजके २५ गुण, साधुमहाराज के २७ गुण, सब मिलाने से १०८ गुण होते हैं, और नवकारवाली में १०८ मणके होते हैं। माला जपने से पंचपरमेष्ठी के गुणें। का स्मरण होता है। (इस प्रकार तीन खमासमण देना, पोछे खडे ही रह कर)

इच्छकार भगवन्! सुहराइ, सुहदेवसि सुखतप शरीर निराबाध सुखसंयमयात्रा निर्वहो छो जी ? स्वामी साता छे जी ?

(ऐसा कह कर, नीचे बैठ कर, दिंहने हाथ की चरवले पर या नीचे रख कर, मस्तक नीचे नमा कर नीचे का सूत्र 'बोले-)

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! अब्भुट्टिओमि अब्भितर राइअं खामेउं इच्छं, खामेमि राइअं॥ जं किंचि अपत्तिअं, परपत्तिअं भन्ते पाणे विणए वेयावचे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे छांतरभासाए उविश्मासाए, जं किंचि मज्झ विणयपरिहीणं, सुहुमं वा बायरं वा, तुब्भे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

(इस प्रकार वेाल कर पीछे नीचे लिखे अनुसार वेालना-)

१ त्यागी और क्रियावान् गुरुवदन करने येग्य हैं, पासत्था (शिधिलाचारी) गुरु को वदन करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती फेवल कायक्लेश और कर्मवघन होता है। आगममें कहा है-"पासत्थाई वंदमाणस्स नेव कित्ती न निज्जरा होइ. काय क्लिलेसं पमेव कुणई तह कम्मवंधं च ॥ १॥"

(8) सामायिक लेनेकी विधि। इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए सत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक लेवा मुँहपत्ति पडिलेहुं ? 'इच्छं'। इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदासि। (एसा बोल कर मुहपत्ति की पहिलेहना नीचे लिखे पच्चीस बोल मन में बोलते हुए करे-) १ सूत्र अर्थ साचो सद्हं, २ सम्यत्तवमोह-नीय, ३ मिथ्यात्व-मोहनीय, ४ मिश्र-मोहनीय परिहरं। ५ कामराग, ६ स्नेहराग, ७ दृष्टिराग परिहरं। (ये सात बोल मुह्पत्ति खोलते समय कहने चाहिये।) १ ज्ञानविराधना, २ द्शेनविराधना, ३ चारित्रविराधना परिहरं। ४ मनोग्रित

५ वचनगुति, ६ कायगुति आदरं। ७ मनोदंड, ८ वचनदंड, ९ कायदंड परिहरं।

(ये नव बोल दिहने हाथ का पिंडलेहन के समय कहना चाहिए-)

१ सुगुरु, २ सुदेव, ३ सुधर्म आदरुं। १ कुगुरु, ५ कुदेव, ६ कुधर्म परिहरुं। ७ ज्ञान ८ दर्शन, ९ चारित्र आदरुं।

(अन नीचे लिखे पच्चीस बोलों से अँग की पडिलेहना करे, अर्थात् जिस अँग का नाम आवे उसी अग को मुँहपत्ति से स्पर्श करे-)

१ कृष्णलेश्या, २ नीळलेश्या, ३ कापोतलेश्या, ये तीन निळाडें सस्तके परिहरं। १ ऋडिगारव, १ रसगारव, ३ सातागारव ये तीनुं
मुखे परिहरं। १ सायाशच्य, १ नियाणशच्य,
मिण्यादंशनशच्य ये तीन हृदये परिहरं। १ क्रोध,
२ मान, ये दोनों दिहने कंधे परिहरं।
१ साया, २ लोस ये दोनों वाये कंधे परिहरं।
१ हास्य, २ रति, ३ अरित, ये तीन वाये हाथे
परिहरं। १ भय, २ शोक, ३ दुगंछा ये तीन

दिहने हाथे परिहरूं। १ पृथ्वीकाय, २ अप्-काय, ३ तेउकाय ये तीन बांये चरणे परिहरूं १ वायुकाय, २, वनस्पतिकाय, ३ त्रसकाय ये तीन दिहने चरणे परिहरूं।

(इस प्रकार मुँहपत्ति की पडिलेहना करे। पीछे खडे हे। कर-)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक संदिसावुं? 'इच्छं'॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक ठाउं? 'इच्छं'॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ।

(अव यहां हाथ जाड मस्तक नीचे नमा कर तीन नवकार गिने।)

णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सबसाहूणं। एसो पंचणमुकारो। सबपाव- प्पणासणो । मंगलाणं च सब्वेसि । पहमं हवइ मंगलं ।

(तीन वार नवकार मत्र बोले। पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावाजी'। ऐसा कहकर स्वयं तीन वार 'करेमि भते' उच्चरे। यदि गुरुमहाराज या काई बडे हा ता वे तीन वार उच्चरावे।)

करेमि भंते ! सामाइयं, सावर्जं जोगं पच्चक्खामि । जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि, तस्स भंते ! पोडक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

(यह तीन वार कहना।)

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! इरियावहियं पडिक्रमामि ? 'इच्छं.' इच्छामि पडिक्रमिनं, इरियावहियाए, विराहणाए, गमणागमणे, पाणक्रमणे. वीयक्र-मणे, हरियक्रमणे, ओसा-उत्तिग-पणग-दग- मही-मक्कडासंताणा-संकमणे, जे मे जीवा विराहिया। एगिदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चडिरेंदिया, पंचिदिया, अभिह्या, वित्तया, लेसिया, संघाइया, संघिद्या, परियाविया, किलामिया, उद्दिया, ठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं वि-सोहीकरणेणं, विसङ्घीकरणेणं पावाणं कम्माणं णिग्घायणद्वाए, ठामि काउस्सग्गं ।

अन्नत्थकस सिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वायनिसगोणं, असलीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहि, अभग्गो अविराहिओ हुज से काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भग-वंताणं, णमुद्धारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि।

(यहाँ एक छोगस्सका या चार नवकार का काउस्समा करे । पीछे नीचे छिखे अनुसार प्रगट छागस्य कहे-) लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ जसभमजिअं च वंदे, संभवमिश्यणंदणं च सुमईं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुजं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंयुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निमजिणं च। वंदािम रिट्टनेमिं, पासं तह वद्ध-माणं च ॥ ४॥ एवं मए अभिधुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुगा-वोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥ ६॥ चंदेस निम्मलयरा, आइबेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

१ इरियाविह में अठारह छाख चौबीस हजार एकसौ बीस (१८२४१२०) मिच्छामि दुक्कडं को संल्या है।

(फिर खमासमण दे कर)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बैसणो संदिसावुं ? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बैसणो ठाउं 'इच्छं' ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सज्झाय संदिसावुं? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ! इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करूं ? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । (इम प्रकार खमासमण दे कर आठ नत्रकार गिने। शीत काल में वस्त्र की आवश्यकता हो ते।-)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छा-कारेण संदिसह भगवन् ! पांगुरणो संदिमावुं ? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पांगुरणो पडिग्गहुं ? 'इच्छं'।

(इस प्रकार दो खमासमण दे कर वस्त्र ग्रहण करे। पीछे दो घडी (४८ मिनिट) स्वाध्याय ध्यान करे या प्रतिक्रमण करे। सामायिक मे वा पौपध मे सामायिक और पौपधवाला व्रती श्रावक आपस मे वन्दन करे तो 'वंदामो' कहे और अव्रतो वन्दन करे तो 'सज्झाय करेह' ऐसा कहे।

॥ इति सामायिक लेने की विधि ॥



## राइय-प्रतिक्रमण विधि।

(प्रथम पूर्वीक्त रीति से सामायिक छे कर पीछे -)

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए सत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! चैत्यवंदन करुं? 'इच्छं'।

(एसा कह कर बायां घुटना ऊंचा करके नीचे छिखे अनुसार " जयउ सामिय०" बोछना।)

जयउ सामिय जयउ सामिय रिसह सत्तुंजि, उर्जिति पहु नेमिजिण, जयउ वीर सच्चउरिमंडण। भरुअच्छिह मुणिसुबय, मुहरिपास दुहदुरिअखं-डण, अवरिवदेहिं तित्थयरा, चिहुं दिसि विदिसि जिं के वि, तीआणागयसंपइअ, वंदुं जिण सक्वेवि ॥१॥ कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं पढमसंघयणि, उक्कोसय सत्तरिसय जिणवराण विहरंत लब्भइ। नवकोडिहिं केवलीण, कोडिसहस्स नव साहू

१ पौषध में रहा हुआ श्रावक कुसुमिण दुसुमिण का काउन् सग्ग करके पीछे चैत्यवन्दन करते हैं ।

गम्मइ। संपइ जिणवर वीस मुणि बिहुंकोडिहिं वरनाण, समणह कोडिसहस्स दुअ थुणिज्ञइ निच्च विहाणि॥१॥ सत्ताणवइ सहस्सा, स्वव्हा छप्पन्न अट्ठ कोडीओ। चउसय छायासीया, तिअलोए चेइए वंदे ॥३॥ वंदे नवकोडिसयं, पणवीसं कोडी स्वव्ह तेवन्ना। अट्ठावीस सह-स्सा, चउसय अट्ठासिया पडिमा॥

जं किंचि नामितित्यं, सग्गे पायालि माणुसे लोए । जाइं जिणविंवाइं, ताई सवाई वंदामि ॥१॥

नमुखु णं अरिहंताणं भगवंताणं ॥ १॥ आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धाणं ॥ २॥ प्रिस्त्रमाणं, पुरिसत्तीहाणं, पुरिस्त्रवरपुंडरीआणं पुरिस्तर-गंधहत्थीणं॥ ३॥ लोगुत्तमाणं लोगना-हाणं, लोगहिआणं लोगपईवाणं, लोगपजोअग-राणं ॥ ४॥ अभयदयाणं, चक्खुदयाणं मग्ग-दयाणं, सरणदयाणं, वोहिदयाणं ॥ ५॥ धम्म-

(१४) राइयप्रतिक्रमण-विधि। दयाणं. धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसा-रहीणं, धम्मवर-चाउरंतचक्कवट्टीणं॥६॥ अप्पडि-

रहीणं, धम्मवर-चाउरंतचक्कवद्दीणं ॥६॥ अप्पडि-हयवरनाणदंसगधराणं विअद्दूछउमाणं ॥ ७॥ जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं ॥८॥ सबन्नूणं सब-दरितिणं, निव-मयल-मरुअ-मणंत-मबखय-मबाबाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अइआ सिद्धा, जे अ भविस्तंति णागए काले । संपद्म अ वद्यमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥ १०॥ जावंति चेइआई, उड्डे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ। सबाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥ १॥

त्ताइ ॥ ६ ॥ जावंत केवि साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ । सब्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंड-विर-याणं ॥ १ ॥ नमोऽहित्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ।

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघण-मुकं। विसहरविसनिन्नासं, मंगल-कल्लाणआवासं ॥१॥ विसहर-फुलिंगमंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ । तस्स गह-रोग-मारी, दुट्टजरा जंति उवसामं ॥२॥ चिट्टउ दुरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ। नर-तिरिएसु वि जीवा, पार्वति न दुक्ख-दोगर्च ॥ ३॥ तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणिकप्पपायवङभहिए। पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इअ संधुओ महायस! भतिब्भरनिव्भरेण हिअएण। ता देव! दिज्ज बोहिं, भवे भवे पासजिणचंद ! ॥ ५॥

जय वीयराय! जगगुरु! होउ ममं तुह पभावओ भयवं! भवनिव्वेओ मग्गा-णुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुन्नण-प्या परत्थकरणं च। सुहगुरुनोगो तद्वयण-सेवणा आभवमखंडा ॥२॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए

निसी हिआए मत्थएण वंदामि ॥ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! कुसुमिण-दुसु निण-राइय-पायच्छित्त विसे। हणत्थं काउस्सग्ग करं ? "इच्छं" कुसुमिण-दुसु मिण-राइयपायच्छित्त-विसो हणत्थं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्तिसिएणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तपुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं, आगारेहिं अभग्गो, अविराहिओ हुज्ज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि॥

(यहाँ चार छोगस्स या सोछह नवकार का काउस्सग्ग करना। काउस्सग्ग पारके नोचे मुजब प्रगट 'होगस्स' कहना।)

लोगस्त उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्तं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ जसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ १॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सि-जंस-वासुपुड़जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्सं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निम-जिणं च। वंदामि रिट्र-नेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभि-थुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चउ-वीसं वि जिणवरा, तिस्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय वंदिय महिया, जे ए लोगस्स उत्तसा सिद्धा । आरुग्ग-वोहिलाजं, समाहिवरसुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेतु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्रीआचार्य-जीमिश्र'॥१॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए

निसीहिआए, मत्थएण वंदामि 'श्रीउपाध्याय-जीमिश्र' ॥२॥

( यहां पर धर्माचार्य का नाम ले कर । )

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि 'जंगम-युगप्रधान भद्दारक वर्त्तमान...सिश्र' ॥३॥

इच्छामि खसासमणो! वंदिलं जावणि-जाए निसीहिआए सत्थएण वंदामि 'सर्व-साधुजीमिश्र'॥॥

(इसके बाद दिहने हाथ को चरवले या आसन पर रख कर, गोडाली आसन से बैठ कर, मस्तक नमा कर. बाये हाथ से मुँहपति मुख के आगे रख कर सब्बस्सवि० बोले।)

सबस्मिव राइअ दुचिंतिअ दुब्भासिअ दुचि-द्विअ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

नमुखु णं अरिहंताणं भगवंताणं ॥ १ ॥ आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिसक्तीहाणं, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरिसवरगं पहत्थीणं ॥३॥ लोगुत्तमाणं, लोग-नाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जो-अगराणं ॥ ४॥ अभयद्याणं, चक्खुद्याणं, सन्गनयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ५ ॥ धरमद्याणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंत-चक्कवहीणं ॥६॥ अप्पडिहयवरनाण-दंसणध्राणं, विअड्डउमाणं ।।७॥ जिणाणं जावयाणं. तिल्लाणं नारयाणं। वृद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं ॥ ८॥ सब्द्रूणं सबदरिसीणं. तिव-मयल-मरअ-सणंत-मक्ष्वय-मदाबाहमपुणराविनि, "सिद्धिगइ"-नामधेयं टाणं संवत्ताणं,नमो जिणाणं जिअभ्याणं ॥९॥ जे अ अईआ सिङा, जे अ भविरुसंति णागए काले। संपइ अ बहमाणाः सद्ये तिविहेण वंदामि । १०॥

> [ १ सामायिकावस्यक ] ( अष संड हो कर बोलना । )

करेमि जंते! सामाइयं, सावजं जोगं

कारवेमि; तस्त भंते ! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥ इच्छामि ठामि काउस्सग्गं। जो मे राइयो अइयारो कओ काइओ वाइओ माणिसओ उस्सुत्तो जम्मग्गो अकव्यो अकरणिजो दुउझाओ दुविचितिओ अणायारो अणिच्छिअवो असावग-पाउग्गो नाणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामा-इए. तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्ह-मणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खा वयाणं, बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं तस्स मिच्छामि दुक्कडं। तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसो हीकरणेणं, विसहीकरणेणं पावाणं कम्माणं निग्घायणद्वाए ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्पतिएणं, नीसितएणं, खासिएणं

पचक्खामि, जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं

ति विहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न

छीएणं, जंभाइएणं उद्रुएणं, वायनिसगोणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेळसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचा. लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविरा-हियो हुज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं बोसिरामि ॥ (चारित्र विशुद्धि निमित्त प्रहा एक लोगस्स या चार नव-कार का काउरसम्म करना पीछे काउरसम्म पार करके ''लोगस्स०'' कहना।) [ २ चतुर्वि'शतिस्तवावश्यक ] लोगसम उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते किनइस्सं, चजवीसं वि केवली ॥१॥ उसभमजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं. जिएं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिङ्जंस-वासुपुङ्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धममं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्टनेमि, पासं तह वद्धमाणं च॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा। चन्नीसंपि जिणवरा तित्थयरा से पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय—वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा,आइचेसु अहियं पयासयरा। सागर-वरगंभीरा. सिद्धा सिद्धं मम दिसंतु ॥७॥

सबलोए अरिहंतचेइयाणं करेमि काउस्स-ग्गं। वंदणवित्तआए, पूअणवित्तआए, सकार-वित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित्त-आए, निरुवसग्गवित्तआए; सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहमेहिं खेळसंचाळेहिं, सुहमेहिं दिट्टिसंचाळेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज में काउस्सग्गो ॥ जाव अरिहंताणं भगवं-ताणं नमुद्धारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(दर्शनविशुद्धि के निमित्त एक <u>छोगस्स</u> या चार नवकार का काउम्सम्म करना । पीछे नीचे मुजव ''पुक्खस्वरदीवड्ढे" कहना।)

पुक्लरवरदीवहे. धायईसंडे अ जंबुदीवे अ । भरहेरवयविदेहे, धम्प्राइगरे नमंसामि ॥१॥ तम-तिमिर-पडल-विद्धंसणस्स, सुरगण-नरिंदगहियस्त । सीमाधरस्त वंदे, पष्फोडिय मोहजालस्स ॥ २॥ जाइजरामरणसोगपणा-सणस्म, कञ्जाण-पुबखल-विसाल-सुहाबहस्स। को देव-दाणव-नरिदेगणचियस्स, धम्मस्स सार-मुवलब्भ करे पमायं ? ॥३॥ सिद्धे भो ! पयओ णमो जिणमए नंदी सया संज्ञमे, देवं नागस-वन्नकिन्नरगणस्सद्भृअभावचिए । लोगो जत्थ पइट्रिओ जगिमणं तेलुकमचासुरं धम्मो वहुउ

सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वड्ढउ।।४।। सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं। वंदणवित्रआए, पूअणवित्रआए, सक्कारवित्रआए, सम्माणवित-आए, बोहिलाभवित्रआए, निरुवसग्गवित्रआए। सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, बड्डमाणीए, ठामि काउस्सग्गं।

अन्नत्थ उत्सित्तएणं, नीसित्तएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसगोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं छंगसंचा-लेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टि-संचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभगों अविराहिओ हुज्ज में काउस्सग्गो । जाव अरि-हंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कार्य ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

(ज्ञानिवशुद्धि निमित्त काउरसमा में "आजूणा चउप्रहर रात्रिसंबंधी" इत्यादि आलोयणा का चितवन करे। यदि न आता हो तो आठ नवकार का काउरसमा करे। पीछे नीचे मुजव "सिडाणं बुद्धाणं" कहना।)

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपर-गयाणं । लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सवसिद्धाणं ॥१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं देवदेवमहिअं, सिरसा वंदे महा-वीरं ॥२॥ इको वि नमुकारो, जिणवरवस-हस्स बद्धमाणस्स । संसारसागराओ, तारेइ नरं व नारिं वा ॥३॥ उर्जितसेलसिहरे, दिवला नाणं निसीहिआ जस्स। तं धम्मचक्रविंहं, अरिट्रनेमिं नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अट्ट दस दो य, वंदिआ जिणवरा चडबीसं। परमट्ट-निट्टिअट्टा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ५॥

#### [३ वंदनावश्यकः]

(इसके पाद प्रमार्जन पूर्वक घठ कर नीसरे आवश्यक की भुंहपत्ति पिटलेहन करे, पीछे नीचे लिखे मुजय हो बार <u>घांदणा</u> देवे।)

इच्छामि खमासमणां ! वंदिउं जाविण-जाए निसीहिआए । अणुजाणह मे मिनुगाहं । निसोहिः अहोकायं कायसंफासंः खमणिज्ञो भे किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुभेण ने राइवइ-कंता? जता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमासमणो ! राइछां वइक्रममं, आवस्तिआए पडिक्रमामि, खमासमणाणं, राइआए आसाय-णाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए मण-दुक्कडाए वयदुक्कडाए कायदुक्कडाए, कोहाए माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सब-मिच्छोवयाराए सबधम्माइक्कमणाए आसाय-णाए जो मे अइयारो कओ तस्त खमा-समणो! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्याणं वोसि-रामि ॥ (फर)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए। अणुजाणह मे मिछगाहं। निसी हि, अहो-कायं काय-संफासं। खमणिजो भे किलामो अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे, राइवइकंता ? जत्ताभे ? जवणिज्जं च ते ? खामेमि खमासमणो राइआए, आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छोवयाराए, सबधम्मा-इक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरि-हामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥

> [ ४ प्रतिक्रमणावश्यक ] ( फिर खडे होकर घोलना । )

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! राइअं आलोउं ? 'इच्छं' आलोएमि । जो मे राइयो अइयारो कओ. काइओ वाइओ माणसिओ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुउझाओ द्विचितिओ अणायारो अणिच्छिअवो असावगपा-उग्गो नाणे दंसणे चरिताचारते सुए सामाइए तिण्हं गुत्तीणं. चउण्हं कसायाणं. पंचण्हमणुद्य-याणं. तिण्हं गुणद्याणं. चरण्हं सिक्खावयाणं गरमविहम्म सावगधम्मस्स जं खंडिअं. जं ि ्टं त मिच्छासि दुकडं॥

आजुणा चार प्रहर रात्रिमें में जीव विराध्या होय, सात लाख पृथिवीकाय, सात लाख अप्काय, मात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाप, दश लाख प्रत्येक वनस्पति-काय, चौद लाख साधारण वनस्पतिकाय, दोय लाख बेइंद्रिय, दोय लाख तेइंद्रिय, दोय लाख चौरिंद्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्येच पंचेंद्रिय, चउद लाख मनुष्य. एवं चार गतिके चाराभी लाख जीवायोनिमें, माहारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्रत्ये भलो जाण्यो होय, ते सर्वे हं मन वचन कायाएं करी तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

पहेले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चेाथे मैथुन, पांचमे परिग्रह, छट्टे क्रोध, सातमे मान, आठमे माया, नवमे लोभ, दसमे राग, अग्यारमे द्वेष, बारमे कलह, तेरमे अभ्याख्यान, चौदमे पैशुन्य, पंदरमे रति-

अरित, सोलमे परपित्वाद. सत्तरमे मायामृपा-वाद, अढारमे मिथ्यात्वशल्य; ए अढार पाप स्थानकमां ही माहारे जीवे जे कोई पाप सेव्यां होय, सेवराव्यां होय, सेवतां प्रत्ये भला जाण्या होय. ते सर्वे हु मने, वचने, कायाए करी तरस मिच्छामि दृक्कडं ॥

ज्ञान. दर्शन. चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली; नवकारवाली, देव-गुरु-धर्म की आशा-तना करी हीय, पन्नरे कर्मादानों की आसेवना करो होय, राजकथा. देशकथा, स्त्रीकथा, भक्त-कथा करी होय. और जो कोइ पाप परनिंदा कीधुं होय. कराव्युं होय, करतां अनुमोखुं होय सो सर्व मन, वचन. कायाये करके. रात्रिक अतिचार आलोचण करके पडिक्रमणामें आलोउं, नस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

(नंति वैठवे दारिना राध चन्वले या आसन पर रम्य के दोलना । )

सबस्त वि राइअ दुचितिअ दुच्मासिअ दुचि-

# द्विअ, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! 'इच्छं' तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

(अब दिहना गोडा ऊँचा करके 'भगवन सत्र पहूँ' 'इच्छं' कह कर तीन बार 'नदकार' तीन बार 'करेमि भते' और 'इच्छामि पडिक्क०' कह कर 'वंदिन्तु सत्र' बोले।)

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरिआणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सबसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो, सबपावप्पणा-सणो, मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं॥

करेभि भंते! सामाइयं, सावडजं जोगं पच-क्लामि। जाव नियमं पडजुवासामि, दुविहं तिवि-हेणं मणेणं वायाए काएणं न करेभि न कारवेभि, तस्स अंते! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे राइओ अइ-आरो कओ काइओ वाइओ माणिसओ उस्मुत्तो उम्मगो अकप्पो अकरणिको टक्टाओ टवि- चितिओ अणायारो अणिच्छिअहो असावग-पाउगो नाणे दंसणे चिरत्ताचिरत्ते सुए सामा-इए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्ह-मणुह्वयाणं, तिण्हं गुणह्याणं, चउण्हं सिक्खा-वयाणं वारसिवहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं, जं विराहिअं तस्स मिच्छामि टुक्कमं ॥

### ॥ वंदिन्त-सूत्र ॥

वंदिनु सबसिके. धम्मायरिए अ सबसाह् अ। इच्छामि पडिक्कमिउं. सावगधम्माइअरस्स ॥१॥ जो मे वयाइआरो. नाणे तह दंसणे चिरते अ। सुइमो अ वायरो वा. तं निंदे तं च गरिहामि ॥शा दुविहे परिगाहम्मी. सावज्जे बहुनिहं अ आरंथे। कागवणे अ करणे. पडिक्कमे गहाउं सद्यं ॥३॥ जं वक्टमिंडिएहिं, चलहिं कसाएहिं अष्पसःचेहिं। गगेण व दोसेण व. नं निंदे तं च गरिहामि ॥१॥ आगमणे निगग-मणे, ठाणे चंक्रमणे अणाभोगे। अभिआंगे अ

निओगे, पडिकामे राइअं सब्वं ॥ ५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु। सम्मत्तस्मइआरे, पडिक्कमे राइअं सब्वं ॥६॥ छकायसमारंत्रे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा। अत्तट्टा य परट्टा, जभयट्टा चेव तं निंदे ॥ ७॥ पंचण्हमणुवयाणं, गुणवयाणं च तिण्हमइयारे। सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्रमे राइअं सब्वं ॥८॥ पढमे अणुवयम्मी, श्रूलगपाणाईवाय-विरईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ९॥ वहबंध छविच्छेए, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए। पढमवयस्सइआरे, पडिक्कमे राइछां सब्वं ॥१०॥ बीए अणुवयम्मी, परिघूलग अलिअ-वयणवि-रईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्प-संगेणं ॥ ११ ॥ सहसा-रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ। बीअवयस्मइआरे, पडिक्रमे राइऋं सब्वं ।। १२॥ तइए अणुव्यम्मी, थूलग-परदब्वहरण-विरईओ । आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १३॥ तेनाहडप्पभोगे, तप्पडि-

रूवे विरुद्धगमणे अ । कूडतुलकूडमाणे, पडिकमे राइअं सब्वं ॥१४॥ चउत्ये अणुहयम्मि, निचं परदार-गमण-विरईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १५॥ अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाहतिवअणुरागे। चउत्थवयस्स-इआरे, पडिकमे राइअं सब्वं ॥१६॥ इत्तो अणु-बए पंचमंमि, आयरिअमप्पस्थंमि । परिमाण-परिच्छेप, इत्थ पमायष्यसंगेणं ॥१७॥ धण-धन्न-खित्त-बत्थृ, रुप्प-सुवन्ने अ कुविअपरि-माणे। दुषए चडप्पयम्मि यः पडिक्रमे राइअं सन्वं ॥१८॥ गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उर्ह अहे अ निरियं च । बृष्टि सइअंतरद्धा. पटमंमि गुणवए निदे ॥ १९॥ मङजंमि अ संसम्मि अ. पुष्के अ फले अ गंधमहे अ। उव-भोग-परिभोगे, बीयम्मि गुणवए निदे ॥ २०॥ सचिने पडिवदे. अपोलि-दुपोलिअं च आहारे । तुच्छोसहि-भवखणवा, पडिक्से

राइअं सब्वं ॥२१॥ इंगालीवणसाडी,–भाडी फोडी सुवजाए कम्मं । वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केसविसविसयं ॥२१॥ एवं खु जंतिविछण, कम्मं निह्नं छणं च दवदाणं । सरदहतलाय-सोसं, असइपोसं च विजजा ॥२३॥ सत्थिगि-मुसलजंतग, तणकट्टे मंतमूल नेसज्जे। दिन्ने दवाविए वा, पडिक्समे राइछं सब्वं ॥ २४॥ ण्हाणुबद्दण-वन्नग, विलेवणे सद्द-रूव-रस-गंधे। वत्था-सण-आभरणे, पडिक्रमे राइछं सव्वं॥२५॥ कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि अहिगरण भोगअइरित्ते। दंडिमम अणद्वाए, तइअंमि गुणवए निंदे ॥१६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे, अणवट्टाणे तहा सइविहूणे। सामाइअ वितहकए, पढमे सिक्खावए निंदे ॥ १७ ॥ आणवणे पेसवणे, सद्दे रूवे अ पुग्गलक्खेवे। देसावगासिऋंमि, बीए सिक्खावए निंदे ।।१८।। संथारुचारविही, पमाय तह चेव भोअणाभोए। पोसहिवहिविवरीए,तइए सिक्खा-

वए निंदे ॥ २९ ॥ सचित्ते निविखवणे, पिहिणे ववएस-मच्छरे चेव । कालाइक्कमदाणे, चउत्ये सिक्लावए निंदे ॥३०॥ सुहिएसु अ दुहिएसु अ. जा मे अस्तंजएसु अणुकंपा । रागेण व, दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३१॥ साहसु संविभागो, न कओ तवचरणकरण-जुत्तेसु । संते फासुअदाणे, तं निंदे तं च गरि-हामि ॥ ३२॥ इहलोए परलोए. जीविअ-मरणे अ आसंसपओगे । पंचिवहो अइयारो, मा मज्झ हुज मरणंते ॥ ३३ ॥ काएण काइअस्त. पडिक्रमे वाइअस्त वायाए। मणसा माणितअस्त, सबस्त वयाइआरस्य ॥ ३४॥ वंदण-त्रय-नियखा-गारवेसु-सन्ना-कसाय-दंडे-सु। गुत्तीसु अ समिईसु अः जो अइयारो अ . तं निरं ॥२५॥ सम्मदिट्टी जीवो. जह विह पावं समायरङ् किंचि । अप्यो सि होइ बंधो. ज्ञण न निक्षंषसं कुणइ ॥२६॥ नं वि हु सप-हिवमणं. सप्परिभावं सउत्तरगुण च । खिप्पं (32)

खामेमि खमासमणो राइअं वइक्कमं आवस्ति-आए पडिकमामि खमासमणाणं, राइआए, आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मि-च्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सबकालि-आए, सब्दमिच्छोवयाराए, सब्दध्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणा पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्याणं वोसिरामि ॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-

जाए निसीहिआए अणुजाणह, मे मिउग्गहं। निसीहि, अहो कायं कायसंफासं खमणिजो में किलामो। अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे, राइ वइकंता? जत्ता भे? जवणिज्जं च भे? खामेमि खमासमणो ! राइछं वश्कमं पडिकमामि खमासमणाणं, राइआए आसायणाए तित्तीसन्न-यराए, जं किंचि मिच्छाए मणदुकडाए वय-

दुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए, सबकालिआए सबिमच्छोवयाराए सब-धम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो पडिकक्कमामि निंदामि गरिहामि छप्पाणं वोसिरामि ॥

(अय <sup>((श्रद्म</sup>) हिधोमिट<sup>))</sup> सूत्र जनीत के साथ मस्तक **टगा कर** पर्दे)

## अन्भुट्टिओ-सूत्र

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! अब्धुट्टि-ओमि अव्भितरराइस्रं खामेउं? 'इच्छं' खामेमि राइस्रं। जं किंचि अपित्तअं, परपत्तिस्रं भने पाणे विणए वेयावंच आलावे संलावे उच्चा-सणे, समासणे, अंतरभासाए, उविश्मासाए, जं किंचि मज्झ विणय-परिहीणं, सुहुमं वा वायरं वा तुवने जाणह, अहं न जाणामि तस्स मिच्छा मि दुक्कं॥

( रिर मीचे दुलविक हो बांडना देना । )

इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणि-

जाए निसीहिआए। अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहि, अहो कायं कायसंफासं। खमणिजो मे किलामो । अप्यकिलंताणं बहुसुभेण मे ? राइ-वइकंता? जत्ता भे! जवणिङ्जं च भे? खामेमि खमासमणो ! राइअं वइक्कमं, आव-स्तिआए पडिक्रमामि खमासमणाणं, राइआए आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मि-च्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए कायदुकडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सबकालिआए सबमिच्छोवयाराए सबधम्माइक्कमणाए आसा-चणाए जो मे अइआरो कओ तस्स खमास-मणो पडिक्रमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

इच्छामि खमासमणो! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए। अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहि, अहो कायं कायसंफासं; खमणिजो भे किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे! राइअ वइकंता? जत्ता भे? जवणिज्जं च भे? खामेमि खमासमणो! राइश्रं वहक्षममं पिडक्रमामि खमासमणाणं, राइआए आसायणाए तित्तीसन्न-यराए, जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वय-दुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए, सबकालिआए सबिमच्छोवयाराए सब-धम्माइक्षमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो पिडक्षमामि निंदाभि गरिहामि खप्पाणं वोसिरामि ॥

( अप मरगक पर अङ्गिल हमा कर बोहना । )

आयरिय-उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल-गण अ ॥ जे मे केट कसायाः सद्ये तिविहेण खामेमि ॥१॥ सबस्त समणसंघरस, भगवओ छंजलिं करिअसीसे। सद्यं खमावहत्ता, खमामि सबस्त अह्यं वि ॥२॥ सबस्त जीवरासिस्तः भावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो । सद्यं खमाव-इत्ता, समामि सबस्त अह्यं पि ॥३॥ ( ५ काउरसमा आवश्यक )

करेमि जंते! सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चवलामि, जाव नियमं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स भंते! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥

इच्छामि ठामि का उस्सग्गं। जो मे राइओं अइयारो कओ, काइओ वाइओ माणिसओं उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुन्झाओं दुविचितिओ अणायारो अणिच्छिअवो असावग्गायां नाणे दंसणे चिरत्ताचिरत्ते सुए सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं तिण्हं गुणवयाणं चउण्हं सिक्खाव्याणं, बारसिवहस्स, सावगधम्मस्स जं खंडियं जं विराहिद्यं तस्स मिच्छामि दुक्कडं।।

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं वि-सोहीकरणेणं, विसह्छीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणट्टाए ठामि काउस्सग्गं ॥ "श्रीमहावीर स्वामी छम्मासी तव चित-वणा निमित्तं करेमि काउरसग्गं" अन्नत्थ उस-सिएणं नीससिएणं खासिएणं, छीएणं जंभा-इएणं, उड्डएणं वायनिसग्गेणं भमलीए पित्त-मुच्छाए, सुहुमेहिं छंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइ-एहिं आगारेहिं, अभगो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सगो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमु-क्कारेणं न पारेमि ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

(कारस्सगा में श्रीमहावीरस्वामीकृत छम्मासी तपका चिंतवन करना । छह छोगस्स या चोवीस नवकार गिनना और जो पद्मक्खाण करना हो वह मन में धार कर कारस्सगा पारना)

लोगस्स जजोअगरे, धम्मित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली।।१॥ उसममजिळं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे।।२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासु-

पुजं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणि-सुवयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥थ। एवं मए अभिथुआ, विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा । चडवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय वंदिय महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुगबोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ।।६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयास-यरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७ ॥

[ ६ पच्चक्वाण आवश्यक ]

(अब छट्टा आवश्यक की मुँहपत्ति पडिलेहना, फिर नीचे मुजव दो वंदना देना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए अणुजाणह, मे मिउग्गहं। निसीहि, अहो कायं कायसंफासं खमणिजो से किलामो । अपकिलंताणं बहुसुभेण भे, राइवइकंता? जत्ता मे? जवणिज्जं च मे? खामेमि खमासमणो राइअं वइकम्मं आवस्सि-आए पिडकमामि खमासमणाणं, राइआए, आसायणाए, तित्तीसत्त्रयराए, जं किंचि मि-च्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सवकालि-आए, सविमच्छोवयाराए, सवधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो पिडक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणा! वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए, अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसी-हि, अहो कायं कायसंफासं, खमणिजो में किलामो। अप्पिकलंताणं बहुसुभेण में राइ वह्छंता? जत्ता में? जवणिउजं च में? खामेमि खमासमणो राइछं वह्छम्मं पिडक्रमामि खमा-समणाणं, राइआए आसायणाए, तित्ती य- राए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए वयदुक्क-काए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सबकालिआए सबिमच्छोवयाराए,सब-धम्माइक्कमणाए, आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥

सकल-तीर्थ-नमस्कार ॥

सद्भक्या देवलोके रिवशिशभवने व्यन्त-राणां निकाये, नक्षत्राणां निवासे प्रहगणपटले तारकाणां विमाने । पाताले पन्नगेन्द्रे स्फुटम-णिकिरणे ध्वस्तसान्द्रान्धकारे, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥१॥ वैताल्ये मेरुशृङ्ग रुचकगिरिवरे कुण्डले हस्तिदन्ते, वक्खारे कूटनन्दीश्वरकनकगिरौ नैषधे नीलवन्ते । चैत्रे शैले विचित्रे यमकगिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रौ, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि बन्दे ॥२॥ श्रीशैले विन्ध्यशृङ्गे विपुल- गिरिवरे हार्बुदे पावके वा, सम्मेते तारके वा कुलगिरिशिखरेऽष्टापदे स्वर्णशैले। सह्याद्रौ वैज-यन्ते विमलगिरिवरे गुर्जरे रोहणाद्रौ, श्रीमत्तीर्थ-द्धराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥३॥ आघाटे मेदपाटे क्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, लाटे नाटे च घाटे विटिषघनतटे देवकूटे विराटे। कर्णाटे हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भौटे, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥४॥ श्रीमाले मालवे वा मल-यिनि निषधे मेखले विच्छले वा, नेपाले नाहले वा कुवलयतिलके सिंहले केरले वा। डाहाले कोशले वा विगलितसलिले जङ्गले वाहमाले, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥५॥ अङ्गे वङ्गे कलिङ्गे सुगतजनपदे सत्प्र-यागे तिलङ्गे, गौडे चौण्डे मुरण्डे वरतरद्रविडे उद्रियाणे च पौण्डे । आईं माद्रे पुलिन्दे द्रविडक-वलये कान्यकुन्जे सुराष्ट्रे, श्रीमत्तीर्थङ्कााणां प्रति-दिवसमहं तत्र चेत्यानि वन्दे ॥ ६ ॥ चम्पायां

चन्द्रमुख्यां गजपुरमथुरापत्तने चोजयिन्यां, कौशाम्ब्यां कोशलायां कनकपुरवरे देवगियां च काइयाम् । नासिक्ये राजगेहे दशपुरनगरे भिहले ताम्रलिप्यां, श्रीमत्तीर्थद्वराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥७॥ स्वर्गे मर्त्येऽन्तरिक्षे गिरिशिखरहदे स्वर्णदीनीरतीरे, शैलाये नाग-लोके जलिनिधिपुलिने भूरहाणां निकुक्ते । ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजलविषमे दुर्गमध्ये त्रिसन्ध्यं, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥८॥ श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रुच-कनगवरे शाल्मली जम्बुवृक्षे, चौजन्ये चैत्यनन्दे रतिकररुचके कोण्डले मानुषाङ्के । इक्षुकारे जिनाद्रौ च दिधमुखगिरौ व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिलोंके भवन्ति त्रिभुवनवलये यानि चैत्या-लयानि ॥९॥ इत्थं श्रीजैनचैत्यस्तवनमनुदिनं ये पठन्ति प्रवीणाः, प्रोचत्कख्याणहेतुकलि-मलहरणं भक्तिभाजिस्रसन्ध्यम् । तेषां श्री-तीर्थयात्राफलमतुलमलं जायते मानवानां,

कार्याणां सिन्द्रिरुचैः प्रमुदितमनसां चित्तमान-न्दकारी ॥१०॥

#### ( विछे )

"इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पसायकरी पचक्खाण करूँ जी"

(ऐसा कह कर गुरुमुख से या वृद्ध साधर्मिक के मुख से या स्वय स्थापनाचार्य के सामने अपनी इच्छानुसार नमुकारसिव आदि का प्रचक्खाण कर छे)

जो सज्जन चौवह नियम स्मरण नहीं करते उनके छिये 'नमुकारसहिअं' का पश्चकखाण-

उग्गए सूरे नमुक्कारसिहअं पच्चविद्यासि, चडिहरंपि आहारं-असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं वोसिरामि।

जो सज्जन चौदह नियम प्रतिदिन स्मरण करते हैं उनके लिये 'नमकारसिंक्षें वा पश्चनखाण—

जग्गए सूरे नमुकारसिह अं मुट्टिसिह अं पच-वलामि चउ विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तिआगारेणं, विगइओ पच्चक्वामि, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्टेणं, उविखत्विवेगेणं, पहुच्चमिखएणं, पारिट्टावणियागारेणं, महत्तरागारेणं देसावगासियं भोगपरिभोगं पच्चक्वामि, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि ।

(पोरसी का पश्चक्खाण कहना हो तो 'नवकारसिंहअं' के स्थान पर 'पोरिसी' कहो। और उपवास एकासनादि पश्चक्खाण करना हो तो एकसाथ छिखे हैं, वहां से देख छो. पीछे-)

इच्छामो अणुसिट्टं नमो खमासमणाणं नमोऽहित्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व्वसाधुरयः ॥

(यहाँ पर स्त्रियाँ प्रतिक्रमण करती हो तो 'संसारदावानल' नीचे अनुसार कहे—)

संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधूलीहरणे समीरस्। मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं

नमुखु णं अरिहंताणं भगवंताणं आइ-गराणं, तित्थयरागणं; सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरीसवर-गंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहि-आणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं, अभय-दयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं; धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्म-नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंत-चक-वहीणं; अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअद्द-छजमाणं; जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, सोअगाणं; सबन्नूणं, सबदरिसीणं, सिवमयलमस्अमणंतमवखयमबा-बाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगइनामधेयं, ठाणं संप-त्ताणं, नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥

जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपड् अ वद्दमाणा,सठ्ये तिविहेण वंदामि।

( अब खंडे होकर बोलना )

अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्गं, वंदण-वित्तयाए, पूअणवित्तयाए, सक्कारवित्तयाए, सम्माणवित्तयाए, बोहिलाभवित्तयाए, निरुव-सग्गवित्तयाए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुष्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्तिस्णं नीसिस्णं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं छंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

(एक नवकार का काउरसमा कर ''नमोऽर्हत्सिद्धाचायों-पाध्यायसर्वसाधुभ्यः" कह कर प्रथम थुई कहना —)

अश्वसेन नरेसर, वामादेवी नन्द । नव करतनु निरुपम, नील वरण सुखकन्द ॥ अहि लंछन सेवित, पउमावई धरणिंद । प्रह ऊठी प्रणमुं, नितप्रति पास जिणंद ॥१॥

लोगस्त जजोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उगममजियं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च । पजमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ।।२।। सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सीजंस–वासु-पुङ्जं च । विमल्रमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंथुं अरं च मिह्नं, वंदे मुणिसुवयं नमिजिणं च। वंदामि रिट्रनेमिं, पासं तह वद्ध-माणं च ॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विह्यरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्म उत्तमा सिद्धा । आरुगबोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्म-लयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

सवलोए अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ-रसग्गं, वंदणवत्तिआए, पूअणवत्तिआए, सक्कारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए वोहिलाभ-वत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए, सद्धाए मेहाए, भिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्नेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंतालं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेण; अप्पाणं वोसिरामि।

(एक नवकार का काउससमा करके दूसरी थुई कहना—)

कुलगिरि वेयहइ, कणयाचल अभिराम । मानुषोत्तर नंदी, रुचक कुंडल सुखटाम । सुवणे- तर ट्यंतर, जोइस विमाणी नाम । वर्ते ते जेनवर, पूरो मुझ मनकाम ॥२॥

(५६)

पुक्लरवरदीवहे धायइसंडे छ जंबुदीवे अ । भरहेरवयविदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ तम-तिमिर-पडल्ल-विद्धं,—सणस्स सुरगणनरिंद-महियस्स । सीमाधरस्स वंदे, पफ्फोडिअमोह-जालस्स ॥ २ ॥ जाइजरामरणसोगपणासणस्स, क्छाण-पुक्खळ-विसाल-सुहावह<del>स्</del>स । को देव-इाणवनरिंदगणचिअस्स, धम्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं? ॥३॥ सिद्धे भो! पयओ णमो जिणसए नंदी सया संजमे, देवं नागसुवन्निक-त्ररगणस्तब्भूअभावचिए। लोगो जत्थ पइट्टिओ जगिमणं तेलुकमचासुरं धम्मो वहुउ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वहुउ ॥४॥ सुअस्स भग-वओ करेमि काउस्सग्गं । वंदणवत्तिआए, पूअ-णवत्तिआए, सक्कारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए,

बोहिलाभवत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए।

सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥५॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, जड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचाणेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं, भग-वंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वो|सरामि ॥

(एक नवकार का काउस्समा करके तीसरी थुई कहना)

जिहां अंग इग्यारे, बार उपांग छ छेद । दस पयन्ना दाख्या, मूळ सूत्र चड भेद ॥ जिन आगम षड्द्रव्य, सप्त पदारथ जुत्त । सांभळी सहहतां, बृटे करम तुरत्त ॥३॥

तिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं । लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सबसिद्धाणं ॥१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं देवदेवमिहिछं, सिरसा वंदे महावीरं ॥२॥ इक्को वि नमुक्कारो, जिणवर-वसहस्स वद्ध-माणस्स। संसार-सागराओ, तारेइ नरं व नारि-वा ॥३॥ उजिंतसेलसिहरे, दिक्खा नाणं निसी-हिया जस्स । तं धम्मचक्कविंहें, छारिट्टनेमिं नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अट्ट दस दो अ, वंदिआ जिणवरा चउवोसं। परमट्टनिट्टिअट्टा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥५॥

वेयावचगराणं, संतिगराणं, सम्मिहिट्टिसमा-हिगराणं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्तिम्णं नीसिम्णं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमछीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं खंगतंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउस्समा कर ''नमोऽर्हित्सद्धाचार्योपा-भगयसर्वसाधुभ्यः' कह कर <u>चौथी थुई</u> कहना—)

पउमावई देवी, पाश्व यक्ष परतक्ष । सह संघना संकट, दूर करेवा दक्ष ॥ समरो जिन भक्ति-सूरि कहे इक चित्त । सुख सुजस समप्पे, पुत्र कलत्र बहु चित्त ॥४॥

( अब नीचे वैठ कर बाया घुटना खडा होकर बोछना।)

नमुत्यु णं अरिहंताणं भगवंताणं आइगराणं, तित्थयराणं; सयंसंवुद्वाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरिसवरगंध-हत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं, अभयदयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणद्याणं, वोहि-दयाणं; धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय-गाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंत-चक्कवहीणं; अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअहळ्जमाणं;

जीमिश्र' ॥१॥

जिणाणं जावयाणं, तिल्लाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोह्याणं, मुत्ताणं मोअगाणं; सबलूणं सबदरि-सीणं, सिवमयलमरुअमणंतमवखयमबाबाहम-पुणरावित्ति सिद्धिगइ—नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ अ वहमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥१०॥ इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्ञाए

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्रीउपाध्याय-जीमिश्र' ॥॥

निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्रीआचार्य-

इच्छामि खमासमणो वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'सर्वसाधुजी-मिश्र' ॥३॥

(पूर्व में मुख कर पीछे उत्तर दिशा के सामने मुख करके तीन खमासमण दे कर श्रीसीमंधरस्वामी का चैत्यवंदन करे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि! इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैत्यवंदन करूँ? इच्छं, सीमंधर युगमंधर, वाहु सुवाहु जाण । सुजात स्वयंत्रभ सातमा, ऋषभानन मन आण्य। अनंत-वीर्य ने सूरप्रभ, विमल वज्रधर कहिये। चंद्रानन चंद्रवाहुजी, भुजंग नेमप्रभु लहिये ॥१॥ ईश्वर श्रीवयरसेनजी, महाभद्र जिनदेव। देवजस अनंत-वीर्यजी, सुरपति सारे सेव ॥ पंच विदेह विचरता ए, वीस जिनेसर जाण। कृपाचंद त्रिहुं काल में नमता क्रोड कल्याण ॥२॥

जं किंचि नामित्थं, सगो पायािल माणुसे लोए। जाई जिणविंचाई ताई, सवाई वंदािम।। नमुत्धु णं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं; पुरिस-सीहाणं, पुरिसवर-पुडरीआणं, पुरिसवरगंध-हत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं. लोगपजोअगराणं; अभयद्याणं राइयप्रतिक्रमण-विधि।

जिणाणं जावयाणं, तिझाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं; सबन्नूणं सबदरि-सीणं, सिवमयलमरुअमणंतमवखयमवाबाहम-पुणरावित्ति सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ अ वद्यमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥१०॥ इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्रीआचार्य-जीमिश्र' ॥१॥

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्रीउपाध्याय-जीमिश्र' ॥श।

इच्छामि खमासमणो वंदिजं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'सर्वसाधुजी-मिश्र' ॥३॥ (पूर्व में मुख कर पीछे उत्तर दिशा के सामने मुख करके

खमासमण दे कर श्रीसीमंघरस्वामी का चैत्यवंदन करे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि ! इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैत्यवंदन करूँ? इच्छं, सीमंधर युगमंधर, बाहु सुबाहु जाण । सुजात स्वयंत्रभ सातमा, ऋषभानन मन आण॥ अनंत-वीर्य ने सूरप्रभ, विमल वज्रधर कहिये। चंद्रानन चंद्रवाहुजी, भुजंग नेमप्रभु लहिये ॥१॥ ईश्वर श्रीवयरसेनजी, महाभद्र जिनदेव। देवजस अनंत-वीर्यजी, सुरपति सारे सेव ॥ पंच विदेह विचरता ए, वीस जिनेसर जाण। कृपाचंद त्रिहुं काल में नमता क्रोड कल्याण ॥२॥

जं किंचि नामित्थं, सगो पायाि माणुसे छोए। जाई जिणिबंबाई ताई, सवाई वंदािम।। नमुत्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं; पुरिस-सीहाणं, पुरिसवर-पुडरीआणं, पुरिसवरगंध-हत्थीणं, छोग्तमाणं, छोगनाहाणं, छोगहिआणं, छोगपईवाणं, छोगपज्जोअगराणं; अभयदयाणं

चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, वोहिद-याणं; धम्मद्याणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवर-चाउरंत-चक्कवहीणं; अप्पडियवरनाणदंसणधराणं, विअद्दछउमाण, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं; सद्दन्नुणं सद्दरि-सोणं, सिवमयलमरुअमणंतमबख्यमद्वाबाहम-पुणरावित्ति सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संवत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥ जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ अ वद्टमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ।

जावंति चेइआइं, उहे अ अहे अ तिरिअलोए अ। सवाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताई।।१॥ जावंत केवि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। सब्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंडविर-याणं।।१॥

<sup>ि</sup>तमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुत्रयः ।

## श्री सीमंधर-जिन-स्तवन

श्रीसीमंधर साहिबा,वीनतडी अवधार लालरे। परमपुरुष परमेसरू, आतम परम आधार लालरे॥ श्री० ॥१॥ केवलज्ञान दिवाकरू, भांगे सादि अनन्त छालरे। भाषक छोकाछोक के, ज्ञायक क्षेय अनन्त लालरे ॥ श्री० ॥ २ ॥ इंद्र चंद्र चक्कीसरू, सुर नर रहे कर जोड लालरे। पद पंकज सेवे सदा, अणहंता इक कोड लोलरे ॥ श्री ।।।६ ॥ चरण कमले पिजर वसे, मुझ मन हंस नितमेव लालरे । चरण शरण मोहि आसरो, भव भय देवाधिदेव ळाळरे ।।श्री०।। ४।। संवत अढार सत्यासीये, उत्तम मास आसाढ लालरे। सुद दसमी सुभ वासरे, बीकानेर मझार लालरे ॥श्री०॥५॥ अधम जद्धारण छो तुम्हें, दूर हरो भवदुःख लालरे। कहे जिनहर्ष मया करी, देजो अविचल सुख लालरे ॥ श्री०॥ ६॥

जय वीयराय! जगगुरु! होउ मम तुह पभावओ भयवं। भवनिव्वेओ मग्गा-णुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च। सुहगुरुजोगो तवयणसेवणा आभवमखंडा ॥२॥

अरिहंतचेइआणं करेमि काउरसग्गं, वंदण-वित्तआए, पूअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित्तआए, निरुवस-ग्गवित्तआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए; वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं।

अन्नत्थ उसिष्णं, नीसिष्णं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिद्विसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं, णं, मोणेणं, झाणेण; अप्पाणं वोसिरामि।

۹

(यहां एक नवकारका काउससमा कर "नमोऽहित्सिद्धाचा-येणिश्यायसर्वसाधुभ्यः" कह कर श्री सी मधर जी की शुई कहे।)

महीमंडणं पुण्णसोवन्नदेहं, जणाणंदणं केवलनाणगेहं। महाणंदलच्छी बहुबुद्धिरायं सुसेवामि सीमंधरं तित्थरायं ॥१॥

(पीछे नीचे छिले तीन खमासमणपूर्वक सिद्धाचलजी के सामने मुख करके सिद्धाचलजी का चैत्यवंदन करे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छा-कारेण संदिसह भगवन् ! चैत्यवंदन करूं ? इच्छें' ॥

सिद्धाचल सेवुं सदा, सह तीरथ सिरदार।
सोरठ देश सोहामणो, तिहां ए गिरिवर सार ॥१॥
तीन भुवन विच एहवो, तीरथ कोई न होय।
सीमंपर वयणे करी, शेत्रुंज माहातम जोय॥२॥
श्रीयुगादि जिनराजजी, समवसर्या इण ठाम।
तेहथी ए तीरथ बडो, अविचल सुखनो धाम॥३॥

काती पूनम दश को इसुं ए, द्राविड वारि बिछ जाण;सिद्धिवधू रंगे वर्या, कृपाचंद मन आण ।।४॥ जं किंचि नामतित्थं, सग्गे पाया छि माणुसे लोए। जाई जिणबिंबाई, ताई सवाई वंदामि॥१॥ नमुत्यु णं अरिहंताणं भगवंताणं; आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं ॥२॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर-पुंडरीआणं, पुरिसवर-गंधहत्थीणं ॥ ३॥ लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लो-महिआणं, लेागपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं ॥४॥ अभयदयाणं, चक्खुद्रयाणं, मग्गदयाणं, सरण-द्याणं, बोहिदयाणं ।। ५ ॥ धम्मद्याणं, धम्मदे-सवाणं, धम्मनायगाणं, धम्म-सारहीणं, धम्म-वरचाउरंतचक्कवद्दीणं ॥ ६ ॥ अप्पडिहयवरनाणदं-सणधराणं, वियद्दछ्डमाणं ॥ ७॥ जिणाणं, जावयाणं; तिन्नाणं, तारयाणं; बुद्धाणं, बोह्याणं; मुत्ताणं, मोअगाणं ॥ ८॥ सबन्नूणं, सबद्गिणं; सिवमयलमरुअमणंतमक्खयमद्याबाहमपुणरा-ुवित्ति सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अईया सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले । संपइ अ वद्यमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥ १०॥

जावंति चेइआई, उष्ट अ अहे अ तिरिअ-लोए अ। सबाइं ताइं वंदे, इह संतो तस्थ संताइं।।

जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। सञ्चेति तेति पणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं।। नमोऽर्हितिद्धाचार्यापाध्यायसवसाधुत्रयः।

श्रो पुंडरीक गणधर नमुं, पुंडरगिरि सिणगार लालरे। पांच करे। डमुनि परिवर्या, कीधो अणसण सार लालरे। । पुंड०॥१॥ आदिसर जिन उपदिसे, ए तीरथ परसाद लालरे। सिव कमला तुमे पामशो, सह मेहा विखवाद लालरे॥ पुंड०॥२॥ तीरथपतिमां हुं अछुं, प्रथम तीरथ इम जाण लालरे। प्रथम सिद्ध सिद्धाचले, तुम थास्यो महिराण लालरे॥ पुंड०॥३॥ मुनी आणा आदरी संलेखना चित्त लाय लालरे। चेत्री दिन सिवपुर लह्या, घाती कर्म खपाय लालरे ॥पुंड०॥४॥ यात्रा विधिसुं कीजीये, जिनजी दियो उपदेश लालरे। कृपाचंद गिरि-राजनी, चाहे सेत्रा हमेश लालरे॥ पुंड०॥ ५॥

जय वीयराय ! जगगुरु ! होड ममं तुह पभावओ भयवं । भवनिव्वेओ मग्गा-णुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च । सुहगुरुजोगो तवयण-सेवणा आभवमखंडा ॥ २॥

अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्गं वंदण-वित्तआए, पूअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित्तआए, निरुव-सग्गवित्तआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तप्तुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्टिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो । जाव अरिहंताणं भगवंताणं नसुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

( यहां एक नवकारका काउस्सम्म कर <a href="">" नमोऽर्हित्सद्धाचार्यो-</a>
पाध्यायसर्वसाधुभ्य'" कह कर श्रीसिद्धाचलजीकी थुई कहना।)

शत्रुंजयगिरि निमयं, ऋषभदेव पुंडरीक । ग्रुभतपनो महिमा, सुणि गुरुमुख निरबीक । सुद्ध मन उपवासें, विधिग्रुं चैत्यवंदनीक । करिये जिन आगल, टाली वचन अलीक ॥१॥

इति राइयप्रतिक्रमणविधिः॥

आणा आदरी संलेखना चित्त लाय लालरे। चेत्री दिन सिवपुर लहा, घाती कर्म खगाय लालरे ॥पुंड०॥४॥ यात्रा विधिसुं की जीये, जिनजी दियो उपदेश लालरे। कृपाचंद गिरि-राजनी, चाहे सेत्रा हमेश लालरे॥ पुंड०॥४॥

जय वीयराय ! जगगुरु ! होड ममं तुह पभावओ भयवं । भवनिव्वेओ मग्गा-णुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च । सुहगुरुजोगो तब्वयण-सेवगा आभवमखंडा ॥ २॥

अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सग्गं वंदण-वित्तआए, पुअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित्तआए, निरुव-सग्गवित्तआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुष्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ उत्ससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो । जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

( यहां एक नवकारका काउस्सम्म कर <u>"नमोऽर्हत्सिद्धाचार्याः</u> पाध्यायसर्वसाधुभ्य'<sup>33</sup> कह कर श्रीसिद्धाचळजीकी शुई कहना।)

शत्रुं जयगिरि निमयं, ऋषभदेव पुंडरीक। शुभतपनो महिमा, सुणि गुरुमुख निरबीक। सुद्ध मन उपवासें, विधिशुं चैत्यवंदनीक। करिये जिन आगल, टाली वचन अलीक।।।१।।

इति राइयप्रतिक्रमणविधिः॥

## अथ पडिलेहनविधिः।

(अब स्थिरता हो तो नीचे लिखि विधि के अनुसार पडि लेहन करें। और स्थिरता न हो तो दृष्टि पडिलेहन अवइय १करें।)

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निलीहिआए मत्थएण वंदामि ! इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिलेहन संदिसाउं ? 'इच्छं'॥

ैइच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पडिलेहन करुं ? 'इच्छं'॥

(यहां मुहपत्ति की पडिलेहन करें)

इच्छामि० ! इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! अंगपडिलेहण संदिसाउं ? 'इच्छं' ॥

इच्छामि०! इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! अंगपडिलेहण करुं? 'इच्छं'॥

( मुँहपत्ति, आसन, चरवला, धोती और कंदोरा की पडिलेहन करके फिर)

कोई सामायिक पारने के बाद भी पिडिलेहन करते हैं । २ इच्छािम खमासमणो॰ इत्यादि सपूर्ण पाठ बोळना ।

ł

इच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पसाय करी पडिलेहण पडिलेहाओजी ।

(ऐसा बोलकर स्थापनाचार्य की पडिलेहन करे। पोछे—)

इच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! मुहपत्ति पडिलेहं ? 'इच्डं' ॥

(ऐसा वह कर यहाँ गुँहपत्ति पडिलेहना। पीछे—)

इच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्। जपि पडिलेहन संदिस्साउं ? इच्छं॥ इच्छामि०। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! उपि पडिलेहन करं 'इच्छं'

(ऐसा कह कर कंबल वस्त्र आदि सव की पडिलेहन करे। पीछे पौषधशालों की प्रमार्जना करके काजा (कचरा) निरवद्य भूमि परठव कर नीचे लिखे अनुसार इस्याविद्यं करे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं, जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! इस्या-वहियं पडिकमामि? 'इच्छं'। इच्छामि पडिक- मिउं, इरियावहिआए, विराहणाए गमणागमणे, पाणक्कमणे, बीयक्कमणे, हरियक्कमणे-ओसा-उत्तिंग-पणग-दग-मही-मक्कडासंताणा-संकमणे जे मे जीवा विराहिया। एगिंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघिंद्या, परियानिया, केसिया, संघाइया, संघिंद्या, परियानिया, किलामिया, उद्दिवया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।

तरस उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं वि-सोहीकरणेणं, विसल्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं लिग्घायणद्वाए ठामि काउस्सग्गं ।

अन्नत्थ उसिष्णं नीसिष्णं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहि खंगसंचालेहिं, सुहुमेहि खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ

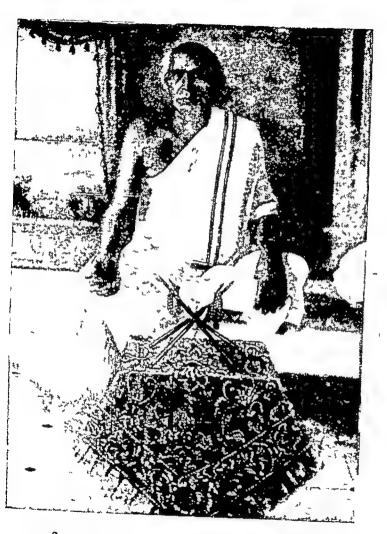

आचार्य १००८ श्री जिनरिद्धिस्रीथरजी म. सा.





निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा,सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

अथ सामायिक पारनेकी विधि ।

इच्छानि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामाधिक पारवा मुहपत्ति पडिलेहुं ? 'इच्छं'।

(यहां मुँहपत्ति पडिलेहना । पीछे - )

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक पारेमि ? 'तहत्ति'

(ऐसा कहकर आधा अंग नमा कर 'तीन नवकार' गिने। पीछे घुटने टेक कर, शिर नमा कर, दिहना हाथ नीचे स्थापन करके नोचे मुताबिक 'मयवं दसण्णभद्दों' बोले)—

भयवं दसण्णभदो सुदंसणो थुलिभद्द वइरो य। सफलीकयगिहचाया, साहू एवंविहा हुंति ॥१॥ साहूण वंदणेण, नासइ पावं असंकिया भावा। फासुखदाणे निज्ञर, अभिग्महो नाणमाईणं ॥२॥ छउमत्थो मूढमणो, कित्तियमित्ति संभरइ जीवो। जं च न संभरामि
अहं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥३॥ जं जं
मणेण चितिय, – मसुहं वायाइ भासियं किंचि।
असुहं काएण कयं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स
॥४॥ सामाइय – पोसह – संठियस्स, जीवस्स
जाइ जो काछो। सो सफछो बोछ्रबो, सेसो
संसारफहहेऊ ॥ ४॥

सामायिक विधे लीधुं विधे कीधुं विधि करतां अविधि अशातना लगी होय, दश मन का, दश वचन का, बारह काया का, बत्तीस द्गणमांहि जो काई दृषण लगा होय, सो सह मन वचन कायायें करी तस्स मिच्छा मि दुक्तं।

॥ इति सामायिक पारनेकी विधि ॥ इति प्रामातिक-सामायिक-प्रतिक्रमण-विधिः सं

## अथ संध्याकालीन सामायिक लेने की विधि।

(दिनके अंतिम प्रहरमें पौपधशाला आदि में अथवा गृह के किसी एकान्त स्थानमें जा कर, उस स्थानका तथा वस्न का पिछलेहन करें। देरी हो गई हो तो दृष्टि पिछलेहन करें। साधुजी न हो तो तीन नवकार गिन कर स्थापना करे। पीछे स्थापनाचार्य के सामने बैठ कर, भूमिप्रमार्जन करके, बायी ओर आसन रखके और बाँचें हाथमें मुँहपत्ति लेकर नीचे का पाठ कहें)—

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामाधिक लेवा मुहपत्ति पडिलेहुं ? 'इच्छं' ॥

(ऐसा कह कर मुँहपत्ति पडिलेहना, पीछे---)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक संदिसाउं ? 'इच्छं' ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए

निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक ठाउं? 'इच्छं'।।

( खडे होकर तीन नवकार गिने पीछे आ इच्छाकारेण संदि-सह भगवन । पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावो । (ऐसा बोड कर तीन बार " करेमि भंते " उचरे।)

करेमि भंते! सामाइअं, सावडजं जोगं पच-वलामि। जाव नियमं पडजुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कार-वेमि, तस्स भंते!। पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि॥ (यह तीन बार कहना।)

इच्छामि खमासमणों! वंदिउं, जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! इरियावहियं पडिक्रमामि?। 'इच्छं'। इच्छामि पडिक्रमिउं, इरियावहियाए, विराहणाए गमणागमणे, पाण-क्रमणे, वीयक्रमणे, हरियक्रमणे, बोसाउर्नि गपणग-दग-महीमक्रडासंताणा-संक्रमणे। मे जीवा विराहिया। एगिंदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वित्तया, लेसिया, संघाइया, संघिट्टिया, परिया-विया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।

तरस उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं वि-सोहीकरणेणं, विसल्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणट्राए ठामि काउस्सग्गं ।

अन्नत्थ उसिसएणं नीसिसएणं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमजीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं छंगतंचालेहिं, सुहुमेहिं खेळसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि। (यहां एक छोगस्स का या चार नवकार का काउस्सग्ग करना पीछे नीचे छिखे अनुसार प्रगट <u>' छोगस्स</u>' कहना।)

लोगस्त जजोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिखं च वंदे, संभवमिणंदणं च सुमइं च । पजमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ ।।। सुविहि च पुष्फदंतं, सीअळ-सिजंस–वासु-पुज्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंथुं अरं च मिछं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च । वंदामि रिट्टनेसिं, पासं तह वद्ध-माणं च ॥ १॥ एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चडवीसं वि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्म उत्तमा सिद्धा । आरुग्ग-वोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणिजाए निसीहियाए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पच्चवखाण लेवा मुहपत्ति पडिलेहुं ? 'इच्छं' ॥

(अब नीचे बैठ कर मुँहपत्ति पडिछेहन करें और दो वार वांदणा दें। यदि चडिवहार उपवास हो तो मुँहपत्ति नहीं पडिछेहना और वांदणा भी नहीं देना, परन्तु तिविहार उपवास हो तो मुँहपत्ति पडिछेहे, वांदणा नहीं दें।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसीहि, अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामोः अप्पिकलंताणं बहुसुभेण मे दिवसो वइकंतो ? जता जे ? जवणिज्जं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिखं वइक्रम्मं; आवस्सिआए: पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसा-यणाए, तित्तीसन्नयराए; जं किंचि मिच्छाए: मणद्क्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालि-आए, सवमिच्छोवयाराए, सवधम्माइक्कमणाए,

आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्समामि, निंदािम, गरिहािम, अप्पाणं वोसिरािम।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसीहि, अहोकायं कायसंफासं, खमणिको भे किलामो, अप्पिकलंताणं बहुसुन्नेण भे दिवसो वङ्कंतो ? जता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमासम-णो ! देवसिअं वइक्रम्मं, पडिक्रमामि, खमास-मणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जं किचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सब-मिच्छोवयाराए, सबधम्मा-इक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइयारी कओ; खमासमणो ! पडिकमा। म, निंदामि, गरिहामि; अप्याणं बोसिरामि।

इच्छा।म खमासमणो वंदिउं ज ी,

निसीहिआए मत्थएण दामि। "इच्छकारि भगवन्! पसाउ करी पच्चवखाण करूंजी"।

(अब यथाशक्ति पचनखाण करना।)

(१) चउविहार का पश्चक्खाण।

दिवसचरिमं पच्चविषामि, चडाबहं पि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तिया-गारेणं, वोसिरामि ।

(२) दुविहार का भ्यच्चक्खाण।

दिवसचिरमं पच्चवलामि, दुविहं पि आहारं असणं, खाइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागा-रेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तिआगारेणं, वोसिरामि।

(एकासणा अायबिल निविहार उपवास आदि वर्व किया हो तो पाणहार का पश्चक्खाण करना—)

१ खरतरगच्छ की परम्परा में दुविहारके पचक्खाण में कच्चे पानी के सिवाय और कुछ भी पीने की छूट नहीं है, और रात्रि में तिविहार के पचक्खाण भी नहीं होते।

(३) पाणहार का पच्चवखाण— पाणहार दिवसचिरमं पच्चवखामि, अन्नत्थ-णाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबस-माहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि ।

(नियम चितारने वाले देशाव० का पचक्खाण करे)

(४) देसावगासिय पच्चवखाण—

देसावगासियं भोग-परिभोगं पच्चवखामि, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरामि।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सिज्झाय संदिसाछं ? 'इच्छं' । इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सिज्झाय करूं ? 'इच्छं' ।

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। ( कह\_ कर खडे खडे आठ नवकार गिन कर पिछे )

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बेसणो संदिसाउं ? 'इच्छं '।

इच्छामि खमासमणो ! वैदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बेसणो ठाउं ? 'इच्छं'।

(अब आसन बिछा कर बैठ जाय और वस्त्र की आवर्य-कता हो तो नीचे का पाठ बोल कर वस्त्र प्रहण करे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पंगुरणं संदिसाउं ? 'इच्छं'।

इच्छाम खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पंगुरणं पडिग्गहूं ? 'इच्छं'। (बीछे दो घडी [४८ मि०] खाध्याय करे या प्रतिक्रमण करे।)

्र इति सन्ध्याकालीन-सामायिकविधिः॥

## दैवसिक-प्रतिक्रमण-विधि।

( पहेले विधिपूर्वक सामायिक लेकर तीन खमासमण देना - )

इच्छामि खमासमणो! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्। चैत्यवंदन करूं ? 'इच्छं'।

(वायां घुटना खडा कर जय तिहुअण का चैत्यवन्दन करें।)

जय तिहुअण वरकप्पस्त्रख! जय जिण-धन्नंतिर!, जय तिहुअणकछाणकोस! दुरि-अक्तरिकेसिर!। तिहुअणजण-अविलंघिआण! भुवणत्त्रयसामिअ!, कुणसु सुहाइ जिणेत! पास यंभणयपुरिद्धअ!॥शा तइ समरंत लहंति झत्ति वरपुत्तकलत्तइ, धण्ण-सुवण्ण-हिरण्णपुण्ण जण भुंजइ रज्जइ। पिक्खइ मुक्ख असंखसुक्ख तुह पास! पसाइण, इअ तिहुअणवरकप्पस्कख! सुक्खइ कुण मह जिण॥शा जरजज्जर परिजु-ण्णकण्ण नट्टुद्व सुकुट्विण। चक्खुक्खीण खप्ण

खुण्ण नर सिछ्य सूछिण । तुह जिण ! सरण-रसायणेण लहु हुंति पुणण्णव, जय धन्नंतरि! पास ! मह वि तुह रोगहरो भव ॥ ३॥ विजा-जोइस-मंत-तंत-सिद्धी उअपयत्तिण । भुवण-ऽब्मुअ अट्टविह सिद्धि सिज्झिह तुह नामिण। तुह नामिण अपवित्तओ वि जण होइ पवित्तर। तं तिहुअणकञ्चाणकोस तुह पास! निरुत्तज l। ४ l। खुद्दपउत्तइ मंत-तंत-जंताई विसुत्तइ l चरथिरगरल-गहुग्ग-खग्ग-रिउवग्ग विगंजइ। दुस्थिअ-सत्थ अणस्थ-घत्थ नित्थारइ दय करि। दुरियइ हरउ स पास देउ दुरियकरिकेसरि ॥ ६॥ जइ तुह रूविण किण वि पेयपाइण वेलवियउ, तु-वि जाणउ जिण-पास तुम्हि हुउं अंगी-करिउ। इय मह इच्छिउ जं न होइ सा तुह ओहावणु, खंबतह नियकित्ति णेय जुज्जइ अवही-रणु ॥६॥ एव महारिय जत्त देव एहु न्हवण-महुसउ, जं अणिलय गुणगहण तुम्ह मुणि-जणअणिसिद्धउ । एम पसीह सुपासनाह

यंभणयपुरद्विय ! इय मुणिवरु सिरिअभयदेउ विन्नवइ आणिंदिय ॥ ७॥

जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चिंतिय सुहफलय, जय समस्थ-परमस्थ जाणय जय जय गुरुगिरम गुरु! जय दुहत्त-सत्ताण ताणय यंभणयद्विय पासजिण! भवियह भीम भवुत्थु भय अवणिताणंतगुण! तुज्झ तिसंझ नमोऽत्थु॥ १॥

नमुखु णं अरिहंताणं, भगवंताणं; आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं; पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिसवरपुंडरीआणं, पुरिसवरगंधह-त्थीणं। लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्ञोअगराणं, अभयदयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिद-याणं। धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय-गाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्कवद्याणं। अप्पडिहयवरनाण – दंसण – धराणं, वियद्दछउ-

अप्पाडहयवरनाण – दसण – घराण, विय माणं, जिणाणं, जावः णं; तिझाणं, त बुद्धाणं, बोह्याणं, मुत्ताणं, मोअगाणं ।। सबन्नूणं, सबदिरसीणं; सिवमयलमरुअमणंतमवखयमवा-बाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगइ—नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं । जे अ अईया सिद्धा, जे अभविस्संति णागए काले । संपइ अ वद्यमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ।

( अब खडे होकर बोलना।)

अरिहंतचेइआणं करेमि काज्यसग्गं, वंदणवित्त-आए, पूअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्मा-णवित्तआए, बोहिलाभवित्तआए,निरुवसग्गवित्त-आए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणु-प्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं।

अन्नत्थ उत्सिक्षणं नीसिक्णं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड्डुएणं वायनिसग्गेणं भमळीए पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं खंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेळसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज में काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

(यहा एक नवकार का काउस्सम्म कर "नमोऽहित्सिद्धाचा-येणिध्यायसर्वसाधुभ्यः" कह कर प्रथम थुई कहना-)

म्रित मन मोहन, कंचन कोमल काय। सिद्धारथ नन्दन, त्रिशलादेवी सुमाय॥ मृग-नायक लंछन, सात हाथ तनु मान। दिन दिन सुखदायक, स्वामी श्रीवर्द्धमान॥१॥

लोगस्त जजोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्तं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उत्तममिज्ञं च वंदे, संभवमिभणंदणं च सुमइं च । पजमप्तहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहं च पुष्फदंतं, साअल-सिजंस-वासु-पुज्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदािम ॥३॥ कुंदुं अरं च मिल्लं, पासं तह वद्ध-विमिज्ञणं च । वंदािम रिट्टनेमिं, पासं तह वद्ध-

माणं च ।।४।। एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु ।। ५।। कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्म उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ।।६।। चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ।।७।।

सबलोए अरिहंतचेइआणं करेमि काल्यसगं, वंदणवत्तिआए, पूअणवत्तिआए, सक्कारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए, बोहिलाभवत्तिआए, निरुव-सग्गवत्तिआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुष्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ उसिष्णं नीसिष्णं खासिएणं, छीएणं जंभाइएणं, उड़्डुएणं, वायनिसगोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं खंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, विमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज में काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं सुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, वाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

सुर नरवर किन्नर, वंदित पद अरविंद। कामित भर पूरण, अभिनव सुरतरु कंद ॥ भवियणने तारे, प्रवहण सम निशदिश । चोवीस जिनवर, प्रणमुं विशवा वीस ॥२॥ पुनल्यत्रदीवहे, धायइसंडे अ जंब्रदीवे अ। भाहेरवयविदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ तम-तिमिर-पडल-विकं-सणस्स सुरगण-नरिंद-महियस्स । सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडिअमोह-जालस ॥२॥ जाइजरामरणसोगपणासणस्स, क्छाण-पुक्लल-विसाल-सुहावहस्स । को देव दाणवनरिंदगणचिअस्स, धम्मस्स सारमुवल्रहम करे पमायं ?॥३॥ सिद्धे भो ! पय जिलमए नंदी सया संजमे, देवं

किन्नरगणस्तब्भूअभाविच्य । लोगो जत्थ पश्टिओ जगिमणं तेलुक्कमचासुरं, धम्मो वहुउ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वहुउ ॥४॥ सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं । वंदणवित्तआए, पूअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्माणवित्त-आए, बोहिलाभवित्तआए, निरुवसग्गवित्तआए। सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥ ५॥

अन्नत्थ उत्सिष्णं, नीसिस्णं, खासिष्णं, छीष्णं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिद्विसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अबि-राहिओ हुज मे काउस्सग्गो । जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

(एक नवकार का काउस्सगा करके तीसरी थुई कहना।)

अरथें करी आगम, भाख्या श्री भगवंत। गणधरने गुंध्या, गुणनिधि ज्ञान अनन्त।। सुर-गुरु पण महिमा, कही न शके एकन्त। समरूं सुखसायर, मन सुद्ध सूत्र सिद्धान्त।।३।।

सुखसायर, मन सुद्ध सूत्र सिद्धान्त ॥३॥ सिद्धाणं बुद्धाणं, पारमयाणं परंपरमयाणं l लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सवसिद्धाणं॥ ॥१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमं-संति। तं देवदेवमहिद्यं, सिरसा वंदे महावीरं ॥श।इको वि नमुकारो, जिणवर-वसहस्स वद्धमा-णस्स । संसार-सागराओ, तारेइ नरं व नारिं वा ॥३॥ उजितसेलसिहरे, दिवला नाणं निसी हिआ जस्स। तं धम्मचक्कवर्द्धि, अस्ट्रिनेमि नमंसामि ।।।। चत्तारि अट्र दस दो अ, वंदिआ जिणवरा चउवीसं। परसट्टनिट्टिअट्टा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ५॥

वेयावचगराणं संतिगराणं सम्मिदिद्विसमाहि-गराणं करेमि काजस्सग्गं ॥ अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वाथनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्टिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि।

(यहां एक नवकार का कालस्सगा कर ' नमोऽईत्सिद्धाचा-येणिश्यायसर्वसाधुभ्य:" कह कर चौथी थुई कहना-)

सिद्धायिका देवी, वारे विघन विशेष। सहु संकट चूरे पूरे आश अशेष।। अहोनिश कर जोडी, सेवे सुर नर इंद। जंपे गुणगण इम, श्रीजिनलाभसूरींद।। ४॥

(अब नीचे बैठ कर बांया घुटना खडा कर बोलना।)

नमुत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगरा-णं, तित्थयराणं, सर्यसंबुद्धाणं; पुरिसुत्तमाणं,

पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुंदरीआणं, पुरिसवर-गंपहत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोग-हिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं; अभ-यदयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, वोहिद्याणं: धम्मद्याणं, धम्मदेसयाणं धम्म-नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवर-चाउरंत-चक्कवहीणं, अप्पडिहयवर - नाण-दंसणधराणं वियद्व उमाणं, जिणाणं, जावयाणं; तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोह्याणं; मुत्ताणं, मोअगाणं सबन्नुणं, सबदरिसीणं, सिवमयलहअमणंतम-वखय - मबाबाइमपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नाम-धेयं ठाणं संवत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं। जे अ अईया सिद्धा, जे अ भित्रसंति णागए काले। संपइ अ वहमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥

(यहा चार एक एक 'समासमण' देकर बोलना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिज्ञा

निसी हिआए मत्थएण वन्दां नि 'श्रीआचार्यजी मिश्र' ॥ १॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वन्दामि 'श्रीउपाध्यायजी मिश्र '।। २॥

इच्छामि खमासमणो। वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'जंगमयुगप्रधान वर्त्तमान भद्दारक....मिश्र'॥ ३॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'सर्वसाधुजी मिश्र' ॥ ४॥

(ऐसा कह कर दिहने हाथ को चरवले या आसन पर रख कर, बांया हाथ मुँहपत्ती सिहत मुख के आगे रख कर सिर झुका कर 'सब्वस्स वि' का पाठ बोलना।)

सबस्स वि देवसिअ, दुचितिअ, दुब्भासिअ, दुचिद्विअ, इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।।

(अब खडे होकर बोलना ।)

## (१ सामायिक आवश्यक)

करेमि भंते! सामाइअं, सावजं जोगं पच-वखामि, जाव नियमं पज्जवासामि, दुविहं तिवि-हेणं मणेणं, वायाए, काएणं; न करेमि न कार-वेमि; तस्स भंते! पडिक्कमामि निदामि, गरि-हामि, अप्याणं, वोसिरामि ॥

इच्छामि ठामि काउस्सग्गं, जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मगो, अकप्पो, अकरणिज्ञो, दुन्जाओ दुविचितिओ, अणायारो, अणिच्छिअवो, असा-वग-पाउग्गो, नाणे, दंसणे, चिरत्ता-चिरत्ते; सुए सामाइए; तिण्हं गुत्तीणं, चठण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं, वारसिवहस्स सावगधम्मस्स जं खंडिअं, जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं॥

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेणं, विस्तछीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्धायणद्राप्, ठामि काउरसग्गं ॥ अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिस-गोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं छंगसं-चालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं विद्विसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो ॥ जाव अरिहं-ताणं भगवंताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

('आजुणा चार प्रहर दिवस में') का पाठ मनमें चिन्तन करें या आठ नवकार का काउस्सग्ग करें। पीछे प्रगट छोगस्स कहें।) (चतुर्विज्ञतिस्तव आवश्यक)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसमाजिखं च वंदे, संभवमिभणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं, सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं. सीअल-सिज्जं-संवासुपुज्जं च। विमलमधंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि॥३॥ कुंथुं अरं च मिल्लं, वंदे

मुणिसुवयं निमजिणं च। वंदामि रिटुनेमि, पासं तह वद्धमाणं च।।थ।। एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु।।५।। कित्तिय, वंदिय, महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गवोहिलाजं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु।।७॥

## (३ वदन आवदयक)

(अप नीचे वैठ कर तीसरे आवइयक की मुंहपत्ति पहि-छेइना और नीचे मुतायिक दो बार वांदणा देना)—

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउगहं, निसीहि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो मे किलामो, अप्पिकलंताणं वहुसुभेण मे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिज्जं च ने ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइकमं, आवस्सिआए, पिडकमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसाय-णाए तित्तीसन्नथराए, जं किचि मिच्छाए, मण-

दुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सब-मिच्छोवयाराए,सवधम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक-मामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ इच्छामि खमासमणो ! बंदि जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसीहि: अहोकायं कायसंफासं, 'खमणिजो भे किलामो, अप्यक्तिलंताणं बहुसुभेण ने दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिज्जं च भे ? खामेमि खमा-समणो ! देव सिद्धां वइक्रममं; पडिक्रमामि खमा-समणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्तीसन्नय-राए, जं किंचि मिच्छाए; मणद्कडाए, वयदुक-डाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छोवयाराए, सबधम्माइक्रमणाए, आसायणाए, जो मे अइ-यारो कओ; तस्स खमासमणो! पडिक्रमामि, निंदामि गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

( अव खंडे होकर बोलना )

( ४ प्रतिक्रमण आवस्यक )

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! देवसिखं आलोजं? 'इच्छं' आलोएिम । जो मे देव-सिओ अइआरो कओ काइओ वाइओ माण-सिओ जरसुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरिणजो दुज्झाओ दुविचितिओ अणायारो अणिच्छिअवो असावगपाउग्गो नाणे दंसणे चिरत्ताचिरित्ते सुए सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं पंचण्हमणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं, वारसिवहरस सावगधम्मस्स जं खंडिअं जं विराहिअं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

## आलोयण पाठ।

आजुणा चार प्रहर दिवसमें जे में जीव विराध्या हे।य, सात लाख पृथिवीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्पति-काय; चौद लाख साधारण वनस्पतिकाय, दोय लाख बेइंद्रिय, दोय लाख तेइंद्रिय, दोय लाख चौरिंद्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, चउदे लाख मनुष्य, एवं चार गतिके चोरासी लाख जीवायोनि में, महारे जीवे जे कोइ जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्रत्ये भलो जाण्यो हाय, ते सब्वे हुं मन वचन कायायें करी तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।। पहले प्राणातियात, बीजे मृषावाद, तीजे

१ चोरासी लाख जीवाजोती वर्णांदि सक्येट कळ्येट

| न चाराचा लाख जावाजाचा वजााद मुळसर, क्रळसर. |               |      |       |       |
|--------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|
| सात लाख                                    | पृथ्वीकाय     | २००० | ३५०   | ७ लाव |
| स्रात लाख                                  | अप्काय        | २००० | ३५०   | و, ق  |
| सात लाख                                    | तेउकाय        | 2000 | ३६०   | • ,,  |
| सात लाख                                    | वायुकाय       | २००० | ३५०   | ٠, و  |
| द्श लाख                                    | प्र॰ वनस्पतिः | २००० | 400   | १० ,, |
| चौद लाख                                    | सा० वनस्पति।  | २००० | ७००   | १४ ,, |
| दो लाख                                     | बेइन्द्रिय    | २००० | ्रि०० | ٦ ,,  |
| दो लाख                                     | तेइन्द्रिय    | २००० | १००   | ٦ ,,  |
| दो लाख                                     | चउरिन्द्रिय   | २००० | १००   | ٦ ,,  |
| चार लाख                                    | देवता         | 2000 | २००   | 8 ,,  |

अवत्तादान, चोथे मेथुन, पांचमे पिग्रह, छट्टे क्रोध, सातमे मान, आठमे माया, नवमे लोभ, दसमे राग, इग्यारमे द्वेष, वारमे कलह, तेरमे अच्याख्यान, चोदमे पैशुन्य, ज्वरमे रित अरित, सोलमे परपिवाद, सत्तरमे नायामृपावाद, अहारमे मिथ्यात्वराख्य; ए अहारे गणस्थानक-मांही महारे जीवे जे कोड़ गार संव्यां होय, सेवराव्यां होय, सेवतां प्रत्ये भट्टा जाण्या होय, ते सव्वे हुं मन, वचन, कायायं करी तस्स मिच्छा मि दुक्कां॥

चार लाख । नारही २००० २०० ४ छान्न चार लाख विशेष १००० २०० ४ छ चौद लाख नतुन्य २००० ३०० १४ छ

प्रथम (६) शंब दर्व है, उन्हें (२) दो गंघ से गुणने से १० दुष, उन्हें (६) गंव स्त से गुणने से ६० हुए, उन्हें (८) स्पर्श से गुणने से ६० हुए, उन्हें (६ आइवि) गंव सम्पान से गुणने से २०० हुए, उन्हें (६ आइवि) गंव सम्पान से गुणने से २०० हुए, उन्हें (३६० अवांक निवास प्रथमित प्रश्नीकार के उन्हें नेद से गुणने के बाद प्रथमित के ज्ञाद प्रथमित के ज्ञाद प्रथमित के अपने में सम्हरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी समहरा। इति बोसाची बाब बीवार के ज्ञाद से भी स

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकारवाली, देव गुरु धर्म की आशा-तना करी होय, पन्नरे कर्मादानों की आसेवना करी होय, राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भक्त-कथा करी होय, और जो कोई पाप परनिंदा की धुं होय, कराव्युं होय, करतां अनुमोद्यं होय, सो सर्व मन, वचन कायायें करके, देवसिक अतिचार आलोयण करके पडिक्कमणामें आलोडं। तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

(नीचे बैठ कर दाहिना हाथ चरवले वा आसन पर रख कर सन्वरस वि बोलना।)

सबस्स वि देवसिअ-दुर्च्चितिअ, दुब्भासिअ, दुच्चिद्विअ। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! 'इच्छं'। तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥

(अब दाहिना गोडा खडा करके 'मगवन्! वंदितु सूत्र भणुं १' 'इच्छं 'ऐसा कहे। पीछे तीन नवकार और तीन बार 'करेमि भते॰ 'इच्छामि ठामि॰ कह कर वंदितु॰ कहे।) णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरियाणं । णमो उवज्झायाणं । णमो छोए सबसाहृणं । एसो पंच-णमुक्कारो सबपावप्पणा-सणो । मंगळाणं च सब्वेसि पढमं हवइ मंगछं ।

करेमि भंते! सामाइअं, सावज्जं जोगं पचक्खामि, जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं; न करेमि न कारवेमि; तस्स जंते! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि ठामि काउरसग्गं। जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ: उरसुत्तो, उम्मगो, अकष्पो, अकरणिजो
दुञ्झाओ,दुविचितिओ,अणायारो,अणिच्छिअवो,
असावग-पाउग्गो, नाणतह दंसणे, चिरताचिरित्ते,
सुष, सामाइष, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं,
पंचण्हमण्डयाणं. तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं
सिवखावयाणं वारसविहस्स सावगधममस्स, जं
संडिअं जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकारवाली, देव गुरु धर्म की आशा-तना करी होय, पन्नरे कर्मादानों की आसेवना करी होय, राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भक्त-कथा करी होय, और जो कोई पाप परनिंदा कीधुं होय, कराव्युं होय, करतां अनुमोद्यं होय, सो सर्व मन, वचन कायायें करके, देवसिक अतिचार आलोयण करके पडिक्कमणामें आलोउं। तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।।

(नोचे बैठ कर दाहिना हाथ चरवछे वा आसन पर रख कर सन्बग्स वि बोलना।)

सबस्स वि देवसिअ-दुच्चितिअ, दुब्भासिअ, दुच्चिद्विअ। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! 'इच्छं'। तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।।

(अब दाहिना गोडा खडा करके 'भगवन्! वंदितु सूत्र भणुं १' 'इच्छं 'ऐसा कहे। पीछे तीन नवकार और तीन वार 'करेमि भंते॰ 'इच्छामि ठामि॰ कह कर वंदितु॰ कहे।) णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवड्झायाणं। णमो लोए सबसाहूणं। एसो पंच-णमुक्कारो सबपावप्पणा-सणो। मंगलाणं च सब्वेसि पढमं हवइ मंगलं।

करेमि भंते! सामाइअं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं; न करेमि न कारवेमि; तस्स जंते! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि ठामि काउरसग्गं। जो मे देव-सिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माण-सिओ; उरसुत्तो, उम्मगो, अकप्पो, अकरणिजो दुज्झाओ,दुविचितिओ,अणायारो,अणिच्छिअबो, असावग-पाउग्गो, नाणेतह दंसणे, चिरत्ताचरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुबयाणं. तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं वारसिवहरस सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ॥ वंदितु (श्रावकप्रतिक्रमण) सूत्र।

वंदितु सबसिद्धे, धम्मायरिए अ सबसाहू अ। इच्छामि पडिक्रमिउं, सावगधम्माइआरस्स ॥१॥ जो मे वयाइआरो नाणे, तह दंसणे चरित्ते अ। सुहुमो अ बायरो वा, तं निंदे तं च गरि-हामि ॥ १॥ दुविहे परिग्गहम्मी, सावज्जे बहु-विहे अ आरंभे। कारावणे अ करणे, पडिक्रमे देसियं सन्वं ॥ ३॥ जं बद्धमिदिएहिं, चन्हिं कसाएहिं अप्पस्त्येहिं। रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिहामि ॥ ४॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे। अभिओगे अ निओगे, पडिक्रमे देसिअं सब्वं ॥ ५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु। सम्मत्तरसङ्आरे, पडिक्कमे देसिख्यं सब्वं ॥ ६॥ छकायसमारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा। अत्तद्वा य परद्वा, उभयद्वा चेव तं निंदे ॥ ७॥ iचण्हमणुबयाणं, गुणवयाणं, च तिण्हमइयारे । बिक्लाणं च चउण्हं, पडिक्रमे देसिख्यं सव्वं ॥८॥

पढमे अणुवयम्मी, श्रृलगपाणाइवायविरईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥९॥ वह बंध छविच्छेए, अइभारे भत्तवाणवुच्छेए। पढमवयस्सइआरे, पडिक्कमे देसिअं सब्वं ॥१०॥ बीएअणुबयम्मी,परियूलगअलिअवयणविरईओ । आयरिअमप्पसत्ये इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ११ ॥ सहस्सा रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ। बीअवयस्सइआरे, पडिक्रमे देसियं सब्वं ॥१२॥ तइए अणुवयम्मी, थूलगपरदवहरणविरईओ। आयरिअमप्पसत्ये इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १३॥ तेनाहडप्यओगे, तप्पडिरूवे विरुद्धगमणे अ। कूडतुलकूडमाणे, पडिक्कमे देसियं सब्वं ॥१४॥ चउत्ये अणुवयम्मी, निचं परदारगमणविर-ईओ। आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसं-गेणं ॥ १५॥ अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाह-तिवअणुरागे । चउत्थवयस्सइआरे, पडिक्रमे देसिअं सब्वं ॥ १६॥ इत्तो अणुवए पंचमिम, आयरिअमप्पसत्थंमि । परिमाणपरिच्छेए,

पमायप्पसंगेणं ॥ १७॥ धण-धन्न-खित्त-वत्यू, रुप्प-सुवन्ने अ कुविअपरिमाणे। दुपए चउप्प-यम्मि य, पडिक्कमे देसिअं सब्वं ॥१८॥ गमणस्स य परिमाणे, दिसासु उड्ढं अहे अ तिरिश्चं च। वुद्धि सङ्क्षंतरद्धा, पढमम्मि गुणवए निदे ॥१९॥ मजम्मि अ मंसम्मि अ, पुष्फे अ फले अ गंध-मल्ले अ। उवभोगपरीभोगे, बीयम्मि गुणवए निदे ॥ २०॥ सचित्ते पडिवद्धे, अपोलि-दुप्पो-लिअं च आहारे। तुच्छोसिहभवखणया, पडि-क्रमे देसिअं सब्वं ॥ २१ ॥ इंगालीवणसाडी, भाडीफोडी सुवजए कम्मं। वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रसर्केस विसविसयं ॥ २१ ॥ एवं खु जंतिप हुण, कम्मं निहंछणं च दवदाणं। सर-दहतलायसोसं, असईपोसं च विजजा ॥ १३॥ सत्थिगिमुसलजंतग - तणकट्टे मंतमूलभेसज्जे । दिन्ने दवाविए वा, पडिक्कमे देसियं सब्वं ॥२४॥ णहाणुबद्गा - वन्नग - विलेवणे सहरूवरसगंघे । थासण आभारणे, पडिक्रमे देसिअं सब्वं ॥२५॥

कंदप्पे कुक्कइए, मोहरिअहिगरण-भोगअइ-रित्ते। दंडिम अणद्राए, तइअम्मि गुणवए निंदे ॥ २६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे अणवट्टाणे तहा सइविहूणे। सामाइअ-वितहकए, पढमे सिक्खावए निंदे ॥ १७ ॥ आणवणे पेसवणे, सदे रूवे अ पुग्गलवखेवे। देसावगासियम्मी, वीए सिक्खावए निंदे ॥२८॥ संथारुचारविही, पमाय तह चेव भोयणाभोए। पोसहविहिवि-वरीए, तइए, सिक्खावए निंदे ॥ २९॥ सचित्ते निविखवणे, विहिणे ववएस मच्छरं चेव। काळा-इक्सदाणे, चउत्थे सिक्खावए निंदे ॥ ३०॥ सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा में अस्संज्ञएसु अणुकंषा। रागेण व दोलेग व, तं निदे तं च गरिहामि ॥ ३१॥ साहुनु संविभागो, न कओ तव-चरण-करणजुत्तेमु । संते फासुअद्गणे, तं निदे तं च गरिहामि॥ ३२॥ इहलोए परलोए. जीविअ-मरणे अ आसंसपओंगे। अइआरो, मा मन्स् हुज मरणंते॥ ३३

काएण काइअस्स पडिक्कमे वाइअस्स वायाए। मणसा माणसिअस्स, सबस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥ वंदणवयसित्रखागा - रवेसु सण्णा-कसायदंडेसु। गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइ-आरो अ तं निंदे ॥ ३५॥ सम्मिद्दी जीवो, जइ वि हु पावं समायरइ किचि। अप्पो सि होड बंधो, जेण न निर्द्धधंसं कुणइ ॥ ३६॥ तं वि हु सपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च। खिप्पं जवसामेइ, बाहिब सुसिविखओं विजो ॥ ३७॥ जहा विसं कुटुगयं, मंतमूलविसारया। विजा हणंति मंतेहिं, तो तं इवइ निविसं ॥ ३८॥ एवं अट्रविहं कम्मं, रागदोससम-ज्ञिअं। आलोअंतो अ निदंतो, विष्पं हणइ सुसावओ ॥३९॥ कयपावो वि मणुस्सो, आस्रो-इअ निंदिअ य गुरुसगासे। होइ अइरेगलहुओ, ओहरिअभरुव भारवहो ॥ ४० ॥ आवस्सएण एएण, सावओ जइ वि बहुरओ होइ। दुक्ला-ंतिकरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥

**ळालोअणा बहुविहा, न य संभरिआ प**डिक्कमण-काले । मूलगुणजत्तरगुणे, तं निंदे तं च गरि-हामि ॥ ४२॥ तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स, अब्भुद्रिओमि आराहणाए, विरओमि विराह-णाए। तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउ-बीसं ॥ ४३॥ जावंति चेइआइं, उड्ढे अ अहे अ तिरिअलोए अ। सवाइं ताई वंदे, इह संतो तत्थ संताइं । १४४।। जावंत के वि साहू भरहेर-वयमहाविदेहे अ। सब्वेसिं तेसिं पणओ, तिवि-हेण तिदंडविरयाणं ॥४५॥ चिरसंचियपावपणा-सणीइ, भवसयसहस्समहणीइ। चउवीसजिण-विणिग्गय-कहाइ वोलंतु मे दिअहा ॥ ४६॥ मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मो अ। सम्मिदिट्री देवा, दिंतु समाहि च वोहिं च ॥ ४७॥ पडिसिद्धाणं करणे, किञ्चाणमकरणे पडिक्रमणं। असइंह्रणे अ तहा, विवरीअपरू-वणाए अ ॥ ४८॥ खामेमि सबजीवे, स॰वे जीवा खमंतु मे। मित्ती मे सबभूएसु,

मज्झं न केणइ ॥ ४९॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरिहअ दुगंछिउं सम्मं। तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउवीसं॥ ५०॥

(इसके बाद दोनों गोडे खडे कर मुहपत्ति फैडाकर जमीन पर या चरवळे पर रखकर दो वांदना देवे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसोहि, अहोकायं कायसंफासं खमणिजो भे किलामो; अप्पकिलंताएं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो? जत्ता भे ? जवणिङजं च भे ? खामेमि खमास-मणो! देवसिखं वइक्रम्मं; आवस्तिआए, पडिक्र-मामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छे।वया-राए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ, तस्स खमासमणा! पडिक्रमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोतिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए! अणुजाणह मे मिउग्गहं; निसीहि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिज्ञो भे किलामो। अप्पिलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ? जता भे ? जवणिउजं च भे ? खामेमि खमा-समणो ! देवसिखं वइकम्मं पडिक्रमामि खमा-समणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुकडाए वयदुक्तडाए, कायदुक्तडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, संवकालिख्याए, संविमच्छोव-याराए, सब्धम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(इसके वाद श्यापनाचार्यजी को या गुरुमहाराज हों तो उनको घुटने टेक कर शिर झुका कर 'अन्भुट्टिओ ' खमावे।)

अब्धुद्रिओ सूत्र ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! अब्धुट्टि-ओमि, अविंभतर-देवसिखं खामेउं ? 'इच्छं,' खामेमि देवसिअं जं किंचि अपत्तिअं परपत्तिश्रं, भत्ते, पाणे, विणए, वेआवचे, आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए, उविश्मा-साए, जं किंचि मज्झ विणय-परिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।।

( फिर दो बांदणा देवे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीाहआए, अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसी हि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुन्नेण भे, दिवसो वडकंतो ? जता भे ? जवणिज्जं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिद्धं वइक्रममं, आवस्सिआए; पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसा-यणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए; मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालि-आए, सवमिच्छोवयाराए, सवधम्माइकमणाए, . (अब खडे होकर मस्तक में अंजली लगाकर बोलना।)

अायरिय-उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल-गणे अ। जे मे केइ कसाया, स॰वे तिविहेण खामेमि ॥१॥ सबस्स समणसंघरस, भगवओ ऋंजिलं करिअ सीसे। सब्वं खमावइत्ता, खमामि सबस्स अहयं पि॥१॥ सबस्स जीवरासिरस, भावओ धम्म - निहिअ - निअ - चित्तो। सब्वं खमावइत्ता, खमामि सबस्स अहयं पि॥३॥

(५ काउस्सग्ग आवश्यक)

करेमि भंते! सामाइ छं, सावज्जं जोगं पच-वलामि। जाव नियमं पज्जवासामि, दुविहं तिवि-हेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि, तस्स भंते!। पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि।।

इच्छामि ठामि काउस्सग्गं, जो मे देवसिओ अइआरो कओ, काइओ वाइओ माणसिओ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्गो। अकरणिजो दुज्झा- ओ दुविचितिओ अणायारो अणिच्छिअवो असावगपाउग्गो, नाणे दंसणे चिरत्ता-चिरते सुए सामाइए, ति॰हं गुत्तीणं, चडण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चडण्हं सिक्खावयाणं, वारसिवहस्स सावगधम्मस्स जं खंडिळं, जं विराहियं, तस्स मिच्छा मि दुक्करं ॥

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेणं, विस्ञहीकरणेणं, पावाणं, कम्माणं निग्घायणट्टाए, ठामि काजस्सग्गं ॥

अन्नत्थ ऊसिलएणं, नीसिलएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड़्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं द्यंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं, खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं नमुक्कारेणं न पारेमि. ताव कायं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं: अप्पाणं वोसिरामि ॥ (दो छोगस्स या आठ नवकार का काउरसम्म करना, पीछे प्रगट 'छोगस्स ' कहना)—

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्मं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिळां च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासुपुजं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ।। ३ ।। कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणि-सुबयं निमजिणं च। वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिधुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चडवीसं वि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥ सबलोए अरिहंतचेइआणं, करेमि काउ-स्मगं, वंदणवत्तिआए, पूअणवत्तिआए, सका-रवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए, बोहिलाभवत्ति-आए, निरुवसग्गवत्तिआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वड्डमाणीए, टामि काजस्सगं।।

अन्नत्थ उत्तसिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अवि-राहिओ हुज मे काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुद्धारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक होनस्स या चार नवकार का काडस्समा करना, पीछे "पुरुषरवरदीबहुदे" बहुना।)

पुक्खरवरदीव म्हे धायईसंडे अ जंबुदीवे अ।

-भरहेरवयविदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ तम-तिमिर-पडल-विद्धं,-सणस्स सुरगणनरिंदम-हिअस्स । सीमाधरस्स वंदे, पक्फोडिअमोह-जालस्स ॥ २॥ जाइजरामरणसोगपणासणस्स, कह्राण-पुक्खल-विसाल-सुहावहस्स । को देव-दाणवनरिंदगणचिअस्स, धम्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं ? ॥ ३ ॥ सिद्धे भो ! पयओ णमो जिणमए नंदी सया संजमे, देवं नागसुवन्निक-न्नरगणस्सब्भूअभावचिए। लोगो जत्थ पइद्विओ जगमिणं तेलुकमचासुरं, धम्मो वड्ढउ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वहुउ ॥ ४॥ सुअस्स भग-वओ करेमि काउस्सरगं। वंदणवत्तिआए, पूअण-वित्रआए, सकारवित्रआए, सम्माणवित्रआए, बोहिलाभवत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए। स-द्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए. वड्डमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥ ४॥

अन्नत्थ उत्ससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं,

छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वाथनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज में काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक 'लोगस्स' का या चार नवकार का काउरसका करना, पीछे 'सिद्धाणं युद्धाणं' कहना)—

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं। लोअगमुवगयाणं, नमो सया सबसिद्धाणं ॥१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं देवदेवमहिअं, सिरसा वंदे महावीरं॥ २॥ इक्षो वि नमुक्कारो, जिणवर - वसहस्स बद्धमा-णस्स। संसार-सागराओ, तारेइ नरं व नारिं वा॥ ३॥ उर्ज्ञितसेलिसहरे, दिक्खानाणं निसी-हिआ जस्स। तं धम्मचक्कविंह, अरिट्टनेमिं नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अट्ट-दस दो य वंदिया जिणवरा चज्रबीसं। परमट्ट-निट्टिअट्टा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ५॥

सुअदेवयाए करेमि काउस्सग्गं। अन्नत्थ् ऊसिएणं, नीसिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं; उड्डुएणं, वायिनसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एव-माइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउस्सग्ग करना, पीछे "नमोऽई त्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः "कह कर 'सुअदेवया ' की थुई कहना। )

सुवर्णशालिनी देयाद्,द्वादशाङ्गी जिनोद्भवा। श्रुतदेवी सदा मह्य-मशेषश्रुतसम्पदम् ॥१॥ खित्तदेवयाए करेमि काउरसग्गं, अन्नत्थ ऊसिसएणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायिनसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहिं छंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइ-एहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ, हुज मे काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमु-कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउरसम्ग करनां, पीछे 'नमोऽईत्सिद्धा-पार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः' कह कर 'खित्तदेवता-' की थुई कहना)—

यासां क्षेत्रगताः सन्ति, साधवः श्रावका-दयः। जिनाज्ञां साधयन्तस्ता, रक्षन्तु क्षेत्र-देवताः॥१॥

णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अट्ट-दस दो य वंदिया जिणवरा चज्रवीसं। परमट्ट-निट्टिअट्टा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ५॥

सुअदेवयाए करेमि का उस्तग्गं। अन्नत्थ ऊसिएणं, नीसिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं; उड्डुएणं, वायितसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एव-माइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउस्सग्ग करना, पीछे "नमोऽई· त्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः "कह कर 'सुअदेवया ' की शुई कहना। )

सुवर्णशास्त्रिनी देयाद्,द्वादशाङ्गी जिनोद्भवा। श्रुतदेवी सदा मह्य-मशेषश्रुतसम्पदम् ॥१॥ खित्तदेवयाए करेमि काउरसग्गं, अन्नत्थ ऊसिसएणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायिनसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहि छंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइ-एहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ, हुज्ज मे काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नसु-कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउरसम्ग करनां, पीछे 'नमोऽईित्सद्धा-चार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः' कह कर 'खित्तदेवता-' की थुई कहना)—

यासां क्षेत्रगताः सन्ति, साधवः श्रावका-दयः । जिनाज्ञां साधयन्तस्ताः रक्षन्तु क्षेत्र-देवताः ॥ १॥

णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सबसाहूणं। एसो पंच-नमुक्कारो सबपावप्य-णासणो। मंगलाणं च सब्वेसिं पढमं हवइ मंगलं॥

#### (६ पचक्खाण आवश्यक)

(अब बैठ कर छट्टा आवज्यक की मुह्पत्ति पडिलेहना, पीछे दो वंदना देना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं; निसीहि; अहो-कायं काय-संफासं खमणिजो भे किलामो। अप्यक्तिलंताणं बहुसुन्नेण मे दिवसो वइकंतो? जत्तां में ? जवणिजं च में ? खामेमि खमासमणों ! देवसिअं वइक्रम्मं; आवस्तिआए; पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए; मणदुक्कडाए, वय-दुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मोयाए, कोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छोवयाराए, . आसायणाए, जो मे अइ-

यारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए, निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं; नि-सीहि; अहो-कायं काय-संफासं, खमणिजो जे किलामो; अष्पिकलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिउजं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रममं; पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए; मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिकमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि॥

<sup>(</sup> पश्चक्खाण न किया हो तो यहां पर कर छैना चा

इच्छामो अणुसर्ट्वि नमो खमासमणाणं नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुन्यः।।

(कह कर वार्था घुटना खडा कर पुरुष ''नमोऽस्तु वर्द्धमा नाय "कहे और स्त्रीयें 'संसारदावानल' की तीन थुइ कहे।)

नमोऽस्तु वर्द्धमानाय, स्पर्द्धमानाय कर्मणा। तज्जयावाप्त-मोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थिनाम् ॥१॥ येषां विकचारविन्दराज्या,ज्यायः-क्रमकमलाविलं दथत्या। सदशैरिति संगतं प्रशस्यं, कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥२॥ कषाय-तापार्दितः जन्तु-निर्वृतिं, करोति यो जैन-मुखाम्बुदोदृगतः। स शुक्र-मासोद्भव-वृष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टिं मंयि विस्तरो गिराम् ॥३॥

संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधूली - हरणे समीरम्। मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरम् ॥१॥ भावावनाम-सुरदानव मान-वेन, चूलाविलोल - कमलाविल - मालितानि । संपूरिताभिनतलोक-समीहितानि, कामं नमामि -पदानि तानि ॥२॥ बोधागाधं सुपद- पदवीनीरपूराभिरामं, जीवाहिसा - विरललहरी-संगमागाहदेहम् । चूलावेलं गुरुगममणि-संकुलं दूरपारं, सारं वीरागमजलिविं सादरं साधु सेवे ॥ ३॥

नमुत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइग-राणं, तित्थयराणं, सर्यसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर-पुंडरीआणं, पुरिसवर-गंधहत्थीणं, छोगुत्तमाणं, छोगनाहाणं, छोगहि-आणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं, अभय-दयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्म-नायगाणं, धम्म-सारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्क-वहोणं, अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, वियद्वछ-उमाणं, जिणाणं, जावयाणं, तिन्नाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोअगाणं, सबन्नूणं, सबदरिसीणं, सिवमयलमस्अमणंतमक्खयम-वाबाहमपुणराविति, सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं जिअभयाणं। जे अअईया सिद्धा, जे अभिवस्संति णागए काले। संपइ अवद्यमाणा, सन्वे तिविहेण वंदामि॥ इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! स्तवन भणुं ? 'इच्छं '। नमो-ऽहितिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुच्यः ॥

ं (यहां पर बडा स्तवन कहे और ग्यारह गाथा से कम कहें तो स्तवन के बाद 'वरकनक' कहे।)

श्रीचिन्तामणि-पाश्वजिन - स्तवन ।

भविका श्री जिनबिंब जुहारो, आतम परम आधारो रे ।। भ० ॥ जिनप्रतिमा जिन सारिखी जाणो, न करो शंका कांई। आगम वाणीने अनुसारे, राखो प्रीति सवाई रे ॥ भ० ॥ १ ॥ जे जिनबिंब-स्वरूप न जाणे, ते कहिये किम जाणे। भूला तेह अज्ञाने भिरया, नहीं तिहां तत्त्व पिछाणे रे ॥ भ० ॥ २ ॥ अम्बड श्रावक श्रेणिक राजा, रावण प्रमुख अनेक।

विविध परें जिनभक्ति करंता, पाम्या धर्म विवेक रे ॥भ०॥ ३॥ जिन प्रतिमा बहु भगते जोतां, होय निश्चय उपगार । परमारथ गुण प्रगटे पूरण, जो जो आर्द्रकुमार रे ॥ भ० ॥ ४ ॥ जिनप्रतिमा आकारे जलचर, छे बहु जलि मझार । ते देखी बहुला मत्स्यादिक, पाम्यां विरति प्रकार रे ॥ भ० ॥ ५॥ पाँचमें अद्भे जिन प्रतिमानो, प्रगटपणे अधिकार । सूरि-याभसुर जिनवर पूज्या, रायपसेणी मझार रे ॥ भ० ॥ ६ ॥ दशमे अङ्गे अहिंसा दाखी, जिन पूज्या जिनराज । एहवा आगम अरथ मरोडी, करिये केम अकाज रे॥ भ०॥ ७॥ समिकत धारी सतीय द्रौपदी, जिन पूज्या मण रंगे। जो जो एहनो अरथ विचारी, इट्टे ज्ञाता अङ्गेरे॥ भ०॥८॥ विजय सुरे जिस जिनवर पूजा, कीधी चित्त थिर राखी। द्रव्य

भाव बिहुं भेदे कीनी, जीवाभिगम ते साखी रे ।। म० ॥ ९ ॥ इत्यादिक बहु आगम साखे, कोई शंका मित करजो । जिन प्रतिमा देखी नित नवलो । प्रेम घणो चित्त धरजो रे ॥भ० ॥१०॥ चिन्तामणि प्रभु पास पसाये, सरधा होजो सवाई । श्रीजिनलाभ सुगुक उपदेशे श्रीजिनचंद्र सवाई रे ॥ भ० ॥ ११ ॥

ॐ वरकणय-संख-विद्युम-मरगय-घण-सन्निहं विगयमोहं। सत्तरिसयं जिणाणं, सद्यामर-पूइअं वंदे स्वाहा ॥१॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । श्रीआचार्य-जीमिश्र ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । श्री उपाध्याय-जीमिश्र ।

रुच्छामि खमासमणो । वंदिउं जावणिजाए

निसीहिआए मत्थएण वंदामि । श्री सर्वसाधु-जीमिश्र ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देविसअ पायच्छित्तविसोह-णत्थं काउस्सग्ग करूं ? 'इच्छं,' देविसअ पाय-च्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्तसिष्णं, नीससिष्णं, खासिष्णं, छीष्णं, जंभाइएणं, उद्दुष्णं, वायनिसग्गेणं, भमलोष, पित्तमुच्छाषः सुदुमेहि खंगसंचालेहिं, सुदुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुदुमेहिं दिद्विसंचालेहिं, एनमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ, हुज मे काउस्सग्गोः जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(चार 'लोगस्स' या सोलह नवकार का काउरसमा करना, पश्चात काउरसमा पार कर प्रकट 'लोगस्स' कहना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसभम जिळां च वंदे, संभवम भिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासुपुजं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ।। ३ ॥ कुंधुं अरं च मर्छि, वंदे मुणि-सुबयं निमजिणं च। वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥

🚡 इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं, जावणिजाए

निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! खुद्दोपद्दव-उड्डावण-निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ।

अन्नत्थ उत्ससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अवि-राहिओ हुज मे काउस्सग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

(चार 'लोगस्स' या सोलह नवकार का काउरसमा करता, पश्चात् काउरसमा पार कर प्रकट 'लोगस्स' कहना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं

चे। पजमप्पहं सुपासं. जिणं च चंदप्पहं वंदे॥श। सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासु-पुज्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च मिह्न, वंदे मुणिसुबयं निमिजिणं च । वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्ध-माणं च ॥४॥ एवं मए अभिधुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चउत्रीसं वि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु । ६। चंदेसु निम्म-लयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा । सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! चैत्यवंदन करूं ? 'इच्छं'। (बायाँ गोडा उंचा करके 'श्रोसेडी॰' कहना।) श्रीसंढी-तिटनी-तटे पुरवरे श्रीस्तम्भने स्विगरी, श्रीपूज्याभयदेवस्रि विबुधा-धीशैः स-मारोपितः । संसिक्तः स्तुतिभिर्जलैः शिवफलैः स्पूर्जल्फणापल्लवः; पार्श्वः कल्पतरः स मे प्रथयतां, नित्यं मनोवाञ्चितम् ॥१॥ आधिव्याधिस्रो देवो, जीरावल्ली-शिरोमणिः । पार्श्वनाथो जगन्नाथो, नत-नाथो नृणां श्रिये ॥२॥

जं किंचि नाम तित्थं, सग्गे पायालि माणुसे लोए। जाइं जिणविवाइं, ताइं सवाइं वंदामि॥१॥

नमुत्यु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइग-राणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिसतीहाणं, पुरिसवर-पुंडरीआणं, पुरिसवर-गंधहत्थीणं, छोगुत्तमाणं, छोगनाहाणं, छोगहि-आणं, छोगपईवाणं, खोगपज्ञोअगराणं, अभय-दयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्म-नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंत—चक्क- वहीणं; अप्पिडहयवरनाणदंसणधराणं, विअदृष्ठ-उमाणं; जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोह्याणं, मुत्ताणं मोअगाणं । सब्द्रूणं, सबद्दारसीणं, सिवमयलमरुअमणंतमक्षय-मबाबाहमपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥ ९॥ जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविरसंति णागए काले । संपद्द अ वद्दमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि ॥१०॥

जावंति चेइआइं, उद्वे अ अहे अ तिरिअलोए अ । सबाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥१॥

भगवन् ! जावंत केवि साहूं, भरहेरवय-महाविदेहे अ । सञ्वेसि तेसि पणओ, तिविहेणं तिदंडविरयाणं ॥१॥ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुन्यः ।

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघण-

मुक्कं । विसहरविसनिन्नासं, मंगल-कल्लाण-

आवासं ॥ १॥ विसहरफुलिंगमंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ । तस्स गहरोगमारी—दुटुजरा जंति उवसामं ॥ २॥ चिटुउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ । नरतिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्ख—दोहग्गं ॥ ३॥ तुह सम्मत्ते लेखे, चितामणि—कप्पपायवङ्महिए । पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इअ संधुओ महायस!, भत्तिङ्भरनिङ्भरेण हियएण। ता देव! दिज्ज बोहिं, भवे भवे पास जिणचंद! ॥५॥

जय वीयराय! जगगुरु!, होउ ममं तुह पभावओ भयवं!।भवनिव्वेओ मग्गाःणुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च । सुहगुरुजोगो तबयण-सेवणा आभवमखंडा ॥२॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ॥ सिरिधंभणयद्विय-पाससामिणो, सेसित-त्थसामीणं । तित्थसमुन्नइ-कारण-सुरासुराणं च सब्वेसि ॥१॥ एसि-महं सरणत्थं काउरसग्गं करेमि सत्तीए। भत्तीए गुणसुद्वियस्स संघरस समुन्नयनिमित्तं ॥२॥ श्रीथंभणा पार्श्वनाथजिन आराधवा निमित्तं करेमि काउरसग्गं ॥

(अब खडे होकर बोलना चाहिये।)

वंदणवित्रआए पूअणवित्रआए, सकार-वित्रआए, सम्माणवित्रआए, बोहिलाभवित-आए, निरुव-सग्गवित्रआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहमाणीए, ठामि काउरसग्गं ॥

अन्नत्थ ऊसिष्णं, नीसिष्णं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं; उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं,भम-खीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहु-मेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहि आगारेहि अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अष्पाणं वोसिरामि ॥

(चार 'लोगस्स' या सोलह नवकार का काउरसम्म करना।)

्लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिळं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासुपुजं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ।। ३ ॥ कुंधुं अरं च मिछि, वंदे मुणि-सुबयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्रनेमिं, पासं तह वद्यमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिण-वरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा

आरुगबोहिलामं समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पायसयरा॥ सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! श्री चौरासी गच्छ शृंगारहार जंगमयुगप्रधान भद्दारक चारित्रचूडामणि दादा श्रीजिनदत्तसूरिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ।

अन्नत्थ उसिषणं, नीसिषणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं; उड्डुएणं, वायिनसग्गेणं,भम-खीए, पित्तमुच्छाए; सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहु-मेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥ (एक 'लोगस्स' या चार नवकार का काउरसम्म करना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पजमप्पहं सुपासं. जिणं च चंदप्पहं वंदे॥श। सुविहि च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासु-पुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च मिह्हं, वंदे मुणिसुबयं निमिजिणं च । वंदािम रिट्रनेिमं, पासं तह वद्ध-माणं च ॥ थ। एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं वि जिणवरा, तित्थ-यरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहि-लाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्म-लयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा । सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि ..

निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! श्री चौरासी गच्छ शृंगार-हार जंगमयुगप्रधान भद्दारक चारित्रचूडामणि दादा श्रीजिनकुशल-सूरिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं।

अस्तत्थ उत्सित्तिएणं, नीसित्तएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचा-लेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउरसग्गो; जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥ (एक 'लोगस्स' या चार नवकार का काउरसग्ग करना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मितित्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिज्जंस-वासुपुज्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥ कुंथुं अरं च मिछं वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च । बंदािम रिट्टनेमिं, पासं तह वद्ध-माणं च । एवं मए अभिधुआ, विहुयरय-मला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । सागर-वरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

(अब वाया गोडा ऊँचा करके 'चैत्यवंदन करे।)

्इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं, जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैत्यवंदन करूं? 'इच्छं'।

चउक्कसायपडिमल्लुल्लूरणु, दुज्जयमयणबाणमु-

सुमूरणू । सरसिवअंगुवञ्च गयगामिन, जयउ पासु भुवणत्त्रयसामित ॥१॥ जसु तणु कंति-कडप्पसिणिद्धउ, सोहइ फणिमणिकिरणाञिद्धउ। नं नवजलहरतिङ्खयलंखिउ, सो जिणु पासु पयच्छउ वंछिउं ॥२॥

अर्हन्तो भगवंत इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः । श्रीसिद्धान्तसुपाठका सुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः, पश्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥१॥

नमुखु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइग-राणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिसत्तीहाणं, पुरिसूत्रर-पुंडरीआणं, पुरिस्तर-गंधहत्थीणं, छोगुत्तमाणं, छोगनाहाणं, छोगहि-आणं, छोगपईवाणं, खोगपज्जोअगराणं, अभय-द्याणं, चक्खुद्याणं, मग्गद्याणं, सरणद्याणं, बोहिद्याणं, धम्मद्याणं, धम्मदेसयाणं, धम्म- नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवर—चाउरंत-चक्कवहीणं, अप्पडिहयवर—नाण—दंसणधराणं, विश्रहछउमाणं; जिणाणं, जावयाणं, तिश्राणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोअगाणं; सबत्रुगं सबदिरसीणं, सिवमयलमस्अमणंत-मक्खय—मबाबाहमपुणरावित्ति—सिद्धिगइ—नाम-धेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं। जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ अ वहमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि॥

जावंति चेइआई, उद्वे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ । सबाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥१॥

भगवन् ! जावंत के वि साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ । सब्वेसि तेसि पणओ, निविहेणं तिदंड-विरयाणं ॥१॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ।

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघणमुकं। विसहरविसनिन्नासं, मंगलकल्लाण-आवासं ॥१॥ विसहरकु लिंगमंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ। तस्स गहरोगमारी, दुट्रजरा जंति उवसामं ॥२॥ चिट्रउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ । नरतिरिएस वि जीवा, पावंति न दुक्ख-दोहग्गं ॥३॥ तुह सम्मत्ते लखे, चितामणि-कप्पपायवब्भहिए। पावंति अविश्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इअ संधुओ महायस! भत्तिङभरनिङभरेण हिअएण। ता देव! दिजा बोहिं, भवे भवे पास! जिणचंद! ॥५॥

जयवीयराय! जगगुरु! होउ ममं तुह पभावओ भयवं। भवनिव्वेओ मग्गाणुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च। सुहगुरुजोगो तवयणसेवणा आभवमखंडा ॥२॥

## अथ लघुशान्तिस्तवः ।

शान्ति शान्ति-निशान्तं, शान्तं शान्ताऽशिवं न्मस्कृत्य । स्तोतुः शान्तिनिमित्तं, मंत्रपदैः शान्तये स्तौमि ॥१॥ ओमिति निश्चितवचसे, नमो नमो भगवतेऽईते पुजाम् । शान्ति-जिनाय जयवते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम् ॥२॥ सकलातिशेषकमहा-सम्पत्तिसमन्विताय शस्याय । त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय ॥३॥ सर्वामर-सुसमृह-स्वामिक-संपूजिताय न-जिताय । भुवनजनपालनो-चत-तमाय सततं नमस्तरमे ॥ ४ ॥ सर्वदुरि-तौधनाशन-कराय सर्वाऽशिवप्रशमनाय । दुष्ट-ग्रहभूत-पिशाच-शाकिनीनां प्रमथनाय ॥५॥ यस्येति नाममंत्र-प्रधानवाक्योपयोगकृततोषा । विजया कुरुते जनहितमिति च नुता नमत तं शान्तिम् । ६॥ भवतु नमस्ते भगवति ! विजये ! सुजये ! परापरैरजिते ! । अपराजिते ! जगत्यां,

जयतीति जयावहे ! भवति !।।।। सर्वस्यापि च संघस्य, भद्रकल्याणमङ्गलप्रददे । साधूनां च सदा शिव-सुतुष्टिपुष्टिप्रदे जीयाः ॥ ८ ॥ भव्यानां कृतसिद्धे! निर्वृतिनिर्वाणजनि ! सत्त्वानाम् । अभय-प्रदाननिरते !, नमोऽस्तु स्वस्ति-प्रदे ! तुच्यम् ॥९॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे! नित्यमुद्यते! देवि!। सम्यग्दष्टीनां धृति-रतिमतिबुद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिन-शासनिवरतानां, शान्तिनतानां च जगति जन-तानाम् । श्रीसम्प्कोर्तियशो-वर्द्धनि ! जय-देवि ! विजयस्व ॥११॥ सलिलानलविषविषधर-दृष्ट्रग्रहराजरोगरणभयतः । राक्षसरिपुगणमारी,-चौरेतिश्वापदादिभ्यः ॥ १२॥ अथ रक्ष रक्ष सुशिवं, कुरु कुरु शानित च कुरु कुरु सदेति। तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वसित च कुरु कुरु त्वम् ॥१३॥ भगवति ! गुणवति ! शिवशान्ति-तुष्टिपुष्टिस्वस्तीह कुरु कुरु जनानाम् । ओमिति

नमो नमो हाँ हीँ हूँ हा या क्षा हीँ फुट् फुट् स्वाहा ॥१४॥ एवं यन्नामाक्षर-पुरस्तरं संस्तुता जय।देवी । कुरुते शानित नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मै ॥१५॥ इति पूर्वसूरिदर्शितमंत्र-पद-विद्भितः स्तवः शान्तेः। सिळळादिभय-विनाशी, शान्त्यादिकरश्च भक्तिमताम् ॥१६॥ यश्चेनं पठति सदा, शृगोति भावयति वा यथायोगम् । स हि शान्तिपदं यायात्, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥१७॥ उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिचन्ते विघ्नवस्थः । मनः प्रसन्नतामेति, पुज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वेक ह्याणकारणम् । प्रधानं सर्वेधमीणां, जैनं जयति शासनम् ॥१९॥

(प्रतिक्रमण में दोपक वीजली आदि अग्नि का प्रकाश अपने शरीर पर आगया हो या वरसाद आदि के पानी की वृंद लग गई हो इत्यादि कोई दोष लगा हो तो 'इरियाविहयं' 'तस्स उत्तरींं' 'अज्ञत्थं' कह कर एक 'लोगस्स' का काउरसंगा करके, प्रगट 'लोगस्स' कह कर कि सामायिक पारे।)

सामायिक पारने की विधि ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक पारवा मुहपत्ति पडिलेहं ? 'इच्छं' ।

( एसा कहके सुँहपत्ति की पडिलेहन करे । पीछे )

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक पारं ? 'यथा-शक्ति।'

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक पारेमि 'तहत्ति'।

(कह कर आधा अंग नमा कर 'तीन नवकार' गिने। पीछे शिर नमा कर दहिना हाथ नीचे स्थापन करके 'भगवं दसण्णभद्दो' बोछे।)

भयवं दसण्णभहो, सुदंसणो थुळभह वइरो य। सफलीकयगिहचाया, साहू एवंविहा हुंति॥१॥ साहूण वंदणेणं, नासइ पावं असंकिया भावा। फासुअदाणे निज्ञर, अभिग्गहो नाणमाईणं॥श। छउमत्थो मूढमणो, कित्तियमित्तं पि संभरइ जीवो। जं च न संभरामि अहं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥श। जं जं मणेण चितिय,—मसुहं वायाइ भासियं किंचि। असुहं काएणं कयं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥श। सामाइय—पोसह-संठियस्स, जीवस्स जाइ जो कालो। सो सफलो बोखवो, सेसो संसारफलहेऊ ॥९॥

सामायिक विधे लीधुं, विधे कीधुं, विधि करतां अविधि आशातना लागी होय, दश मन का, दश वचन का, बारह काया का, बतीस दूषणमाहि जो कोई दूषण लागो होय, सो सह मन वचन कायायें करी मिच्छा मि दुककं।

इति दैवसिक-प्रतिक्रमणविधिः समाप्तः॥

दासानुदासा इव सर्वदेवा, यदीयपादाञ्जतले छठन्ति । मरुखलीकरुपतरुः स जीयाद्, युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः ॥ १ ॥ ॥ इति संध्याकालीन-सामायिक-प्रतिक्रमणविभिः समाप्तः ॥

# अथ पचक्वाण-सूत्राणि॥

## १. नवकारसहिअं-पच्चक्खाणं।

उगण सूरे, नमुकार-सहिअं मुट्टि-सहिअं 'पच्चक्खाइ चडिवहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साईमं, अन्नत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिव त्तियागारेणं, विगईओ पच्चक्खाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसिट्टेणं, उविखत्तविवेगेणं, एड्च-मिक्खएणं, पारिट्टावणियागारेणं, महत्तरागारेणं । देसावगासियं भोगोपिरभोगं पच्चक्खाइ, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं, सबसमाहि-वित्तयागारेणं वोसिरइ ।।

१ यह पच्चक्खाण उसके लिये हैं जो प्रतिदिन चौदह नियम स्मरण करतें हैं। सर्वत्र पचक्खाण में जहां जहां 'पचक्खाइ और 'वोसिरइ' पाठ आते हैं, वहां वहां यदि पचक्खाण स्वयं बोलता हो तो 'पचक्खामि' और 'वोसिरामि' और दूसरों को पचक्खाण कराना हो तो 'पचक्खाइ' और 'वोसिरइ' बोले। एव 'लेवालेवेण' से पच आगार साधु के लिये हैं, गृहस्थ के लिये नहीं हैं, इसलिये ये पच आगार गृहस्थ न वोले।

### स्व० अनुयोगाचार्य केशरमुनिजि गणि के



शिष्यरत्न स्व० बुद्धिसागराजि गणि



### २. नवकारसहिअं ध्वचक्खाणं।

जगण सूरे नमुकारसिक्अं पचक्वाइ, चड-विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं वोसिरइ ॥

३. पोरिसो-साहपोरिसी-पच्चक्खाणं ।

पोरिसिं, साहगोरिसिं, मुट्टिसहिअं, पच-क्लाइ। उग्गए सूरे, चउिवहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सह-सागारेणं, पच्छन्न-कालेणं, दिसामोहेणं, साहु-वयणेणं, महत्तरागारेणं सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ।।

४. पुरिमह-अवह-पच्चक्लाणं ।

सूरे उगगए पुरिमहं, अवहं, वा पचक्खाइ चडिहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्न-

<sup>9</sup> यह पचत्रखाण जो चौं इह नियम स्मरण नहीं करता है उसने लिये हैं अर्घात् जो श्रावक नियम नहीं स्मरण करता हो, वह नियम का और देसावगासिक का आगार नहीं पचचक्खे ।

कालेणं, दिसामोहेणं साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥

५. एकासण-विआसण-पच्चववाणं।

पोरिसि साहपोरिसिं वा पचक्वाइ, जग्गए सूरे चउविहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छ-न्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सबसमाहि-वत्तियागारेणं, एकासणं बिआसणं वा पच्चवखाइ, द्विहं तिविहं पि आहारं, असणं, खाइमं साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, सागारिआगा-रेणं आर्जंटणपसारेणं, गुरुअब्धुट्टाणेणं, पारिट्टा-वणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहि-'वत्तियागारेणं वोसिरइ ॥

१ यहा पर साधु के लिए एकासण, बिआसण, आयबिल, नीवि और तिविहार उपवास के परुचक्खाण में छह आगार और होते हैं-पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, वहुलेवेण वा ससित्थेण

#### ६. एगळठाण-पचक्लाणं ।

पोरिसिं साहपोरिसिं वा पच्चववाइ, उग्गए
सूरे चडिहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं,
साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं,
पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं,
सबसमाहिवत्तियागारेणं, एकासणं एगट्टाणं,
पच्चववाइ, दुविहं तिविहं चडिहं पि आहारं,
असणं, खाईमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं,
सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, गुरुअब्भुट्टाणेणं,
पारिट्टावणिथागारेणं, महत्तरागारेणं सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ।।

### ७. आयंबिल-पच्चक्खाणं ।

पोरि सिं साहपोरि सिं वा पच्चक्लाइ, उग्गए सूरे चउिंबहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं साहुवयणेणं, (हिंबत्तियागारेणं, आयंविलं पच्चक्लाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसिट्टेणं, उक्खित्तविवेगेणं पारिट्टावणि-यागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागा-रेणं, एगासणं पच्चव्लाइ, तिविहं पि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागरिआगारेणं, आउंटणपसारेणं, गुरुअब्भुट्टाणेणं, पारिट्टावणियागारेणं, महत्तरा-गारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥

# ८. निविगइय-पचक्वाणं ।

पोरिसि साहवोरिसि वा पच्चववाइ, जगण् सूरे चउविहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छ-न्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सब-समाहिवत्तियागारेणं, निविगइयं पच्चववाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसिट्टेणं, उविखत्तविवेगेणं, पहुच्चमिख-एणं पारिट्टावणियागारेणं, सहत्तरागारेणं, सब- समाहिवत्तियागारेणं, एकासणं पच्चवलाइ तिविहं वि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, सागारिआगा-रेणं आउंटणपमारेणं, गुरुअब्धुट्ठाणेणं, पारिट्ठा-विणयागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहि-वित्यागारेणं वोसिरइ ॥

#### ९. चउविहार-उपवास-पद्मक्लाणं ।

सूरे उग्गए अब्भत्तद्वं पञ्चवलाइ, चउिहं वि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्न-त्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं, बोसिरइ ॥

# १०. तिविहार-उपवास-पचक्खाणं ।

स्रे उग्गए अञ्भत्तद्वं पच्चवाइ, तिविहं वि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अञ्चत्थणा-भोगेणं, सहसागारेणं, पाणहार पोरिसं, साह-पोरिसं. पुरिमह अवड्ढं वा पच्चवाइ अञ्च-त्थणाभोगेणं सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं; सबसमाहिवत्तिया-गारेणं वोसिरइ ॥

## ११. विगइ-पच्चक्खाणं ।

विगईओ पच्चक्वाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसिट्ठेणं, उक्कित्वत्तविवेगेणं, पहुच्चमिक्किएणं, पारिट्ठावणि यागारेणं 'वोसिरइ ॥

१२. देसावगासिक-पच्चक्लाणं ।

्रदेसावगासियं, भोगं परिभोगं पच्चक्खाइ, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ॥

१३. दत्तियं पच्चववाणं ।

े पोरि सिं साहृयोरि सिं पुरिमष्टं वा पच-

१ ११-१२ ये दोनों पच्चक्खाण प्रत्येक पच्चक्खाण के अन्तिम पद 'वोसिरइ' के पहले और चौदह नियम धारता हो तो उच्चरे । जा चौदह नियम नहीं धारता हो तो ये दोनों पच्चक्खाण न उच्चरे ।

वलाइ, उग्गए सूरे चउ विहं पि आहारं, असणं पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सह-सागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहु-वयणेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं, एकासणं एगट्टाणं दित्तयं पच्चवलाइ, तिविहं पि चउ विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्न-त्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागरिआगारेणं, गुरुअव्भुट्टाणेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्ति-यागारेणं वोसिरइ ॥

१४. दिवसचरिम-चउविहार-पच्चवलाणं ।

दिवसचिरमं पच्चवखाइ, चछि छि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्ति-यागारेणं वोसिरइ ॥

१५. दिवसचिरम-दुविहार-पञ्चवलाणं । दिवसचिरमं पञ्चवलाइ, दुविहं वि आहारं असणं, खाइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसा- गारेणं, महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥

## १६, पाणाहार-पच्चक्खाणं ।

पाणाहारं दिवसचरिमं पच्चव्रखाइ अन्नत्थ-णाभोगेणं, सहसागारेणं महत्तरागारेणं, सबस-माहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ ॥

# १७. भवचरिम-पञ्चक्खाणं ।

भवचिरमं पच्चक्खाइ तिनिहं पि चउ विहं पि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं; महत्तरागारेणं, सबसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ ॥

१८. गंठिसहिअ; मुट्टिसहिअ और अंगुट्टसहिअ आदि अभिग्रह का पच्चक्खाण'। गंठिसहिअं मुट्टिसहिअं वा पच्चक्खाइ,

५ इस पच्चक्खाण म पाचवा 'चोलपटागारेण' चोलपटा का आगार साधु के लिये होता है।

# अण्णत्थणाभागेणं, सहसागारेणं महत्तरागारेणं सबसमाहिवत्तियागारेणं, वासिरइ ॥

## ॥ यदं घ्रिस्तुति ॥

यदं घ्रिनमनादेव, देहिनः संति सुस्थिताः ।
तस्मै नमोस्तु वीराय, सर्वविष्ठविष्ठातिने ॥ १॥
सुरपतिनतचरणयुगान्, नाभेयिजिनादिजिनपतीन्नौमि ।
यद्वचनपालनपरा, जलाञ्जलि ददतु दुःखेभ्यः ॥ २॥
वदंति वृंदारुगणाऽग्रतो जिनाः, सदर्थतो यद्वचयंति स्त्रतः ।
गणाधिपास्तीर्थसमर्थनक्षणे, तदंगिनामस्तु मतं न मुक्तये ॥३॥
शकः सुरासुरवरैस्सह देवताभिः,
सर्वज्ञशासनसुखाय समुद्यताभिः ।
श्रीवर्धमानजिनदत्तमतप्रवृत्तान् ।
भन्यान् जनान्नवतु नित्यममङ्गलेम्यः ॥ ४॥ इति ॥

# अथ थुइ - स्तवनसंग्रहः

# । द्वितीया की स्तुति ॥

वासुपूज्यजिन अंतरजामी, मनविशरामी स्वामीजी। भविजन तारण शिवसुख कारण, निजगुणना प्रभु कामीजी।। बीज दिवस जिनवर शिवसुखकर, चंद्रविमाने पामीजी । नगर बुहारि मां मनुहारि, सेवो जिन सुखधामीजी ॥१॥ वासुपूज्य पद्मप्रभु राता, चंद्रसुविधि जिन धवलाजी । महिषास दोय नीला जाणो, मुनिसुवत नेमि कालाजी ॥ आठ द्विगुण जगनायक लायक, सोवनवरण सुहायाजी । वीज दिवस नव नव चउ द्विक, जिन वंदुं अह्निश पायाजी।।२॥ दुविध धर्म जिनवर प्रकास्यो, अर्थ अधिक सुखकारिजी । सूत्रे करि गणधर गुरु भाख्यो, भविजनना उपगारिजी ॥ दोय शिक्षा दोय नय निक्षेपा, चउभंगी मन आणोजी । वीज आराधि सम्पदा साधी, परमारथ पहिचाणोजी ॥ ३॥ वीज दिवस उपवास करीजे, पडिकमणादिक सारोजी। ए तप सुरतरु सरिखो जाणो, निरुपम सुख दातारोजी ॥ कुमार यक्ष तिम शासनदेवी, चंडा सानिध भृरिजी। शुभफलदायक सङ्घने होज्यो जिनकृपाचंद्रस्र रिजी ॥ ४॥

#### ॥ पंचमी की स्तुति ॥

नेमि जिनेसर जग परमेसर, पंचमी गतिना दाताजी ॥ श्रावणसुदिपंचमी दिन जनम्या, त्रिभुवनमें विख्याताजी।। समुद्रविजयनंदन जगवंदन, शिवादेवी माताजी ।। महस वरस प्रभु आयुप पाली, पाम्यो शिवसुख साताजी ॥१॥ कातिवदी सम्भव केवल पाम्यो, मगसर सुविधि जायाजी।। चैत्र चंद्रजन्म अजित संभव, अनंत सुदि शिव पायाजी ॥ वैञाख वदि कुंथुजिन दीक्षा, पंचमी जगत सुहायाजी ॥ धर्म धवल जैठ पंचमी सीधा, सुरनर मिल जस गायाजी ॥२॥ पंचिमतपविधि भाखे जिनवर, अर्थ अधिक सुखकारिजी ॥ स्त्रे गणधर गुरु सुभदाखे, आगममांहि सारिजी ॥ नंदिविधि करी देव वांदीने, काउसग्ग मन धारीजी ॥ इकावन ज्ञानना भेद नमीने, श्रुतज्ञान सेवो इकतारीजी ।।३।। पिंकमणा दोय टङ्क करीने, ज्ञान आगधो प्राणीजी ॥ मगसरादि पट मासमां उचरो, आगममांहि गवाणीजी ॥ जिनआणा धारक सुख्कारक, खरतरगण श्रुतग्वाणीजी ॥ श्रीजिनकृपाचंद्रसूरि पभणे, शासनदेवी सुहाणीजी ॥ ४ ॥

#### ॥ अष्टमी की स्तुति ॥

आठ प्रातिहारज जसु सोहे. मोहे भविजन चंदाजी ॥ चंद्रप्रभु आठम दिन सेवो. अनुभवरसना कंटाजी ॥ आठ प्रमाद तजीने धारो, परमातमपद साराजी ॥ द्वीपनंदिसर यात्रा करतां. अरिहंतध्यान प्रकारोजी ॥१॥ रिपभ अजित सुमित सुव्रतनिम, सुपारस सम्भव आयाजी, आदीश्वरदीक्षा अभिनंदन, नेमिपास सिव पायाजी, भिन्न मासअप्टमी, कल्याणक तीन कालमां जाणोजी, आठ जातिना कलश लेड्ने, स्नात्र करे सुरराणोजी ॥ २ ॥ आठ प्रवचनमाना पालो, दोप सर्वने टालोजी, ज्ञानादिक आठ आचार सेवीने, आतमतन्व निहालोजी, वीरजिनेसर अर्थ प्रकास, सूत्र रच गणधारीजी, आठम तप आराधि भविजन, आठ वरस अधिकारीजी ॥ ३ ॥ पर्वतिथिमें पोषध भाल्यो, सिद्धांत छे जस साखीजी, पडिकमणो तपजप आदरीय, देववंदन विधि राखीजी, आठ मंगल आराधतां पावे, सुपसंपत्ति गुणभूरिजी ॥ श्रुतदेवी सुपसाय लहीने, श्रीजिनकृपाचंद्रस्वरिजी ॥ १॥

# ॥ एकादशी की स्तुति॥

एकादशी आखी आदिदेवे। आराधिने भिव शिवशर्म लेवे, धरो ध्यान श्रीजिनराज केरो। टले अनादिकालनो कर्म हेरो। ।।१।। मिल्लजन्मदीक्षाकेवलपहाणं, अरनाथ चारित्र निम परमनाणं, दश खेत्रना कल्याणक एम जाणो, दोढ सो ने विल त्रणसो पिल्लाणो।। २।। इंग्यारो वरस तिममास कीजे। आराधि अंग इंग्यारह सुजस लीजे, मौन मनधारी शुभधर्म-कारी, श्रुतज्ञाननी भिक्त करिये विचारी।।३।। अठ पोहरी पोषह करि यथाशकतें, तपजप करी उज्ञमणो सुभक्ते, इक चित्त ध्यावै सुयदेवीपसाय, श्रीजिनकृषाचंद्रस्रिर सदा सुख थाये।। ४।।

#### ।। द्वितीया का वृद्ध-स्तवन ।।

[दुहा] वर्द्धमान जिन वंदिये, त्रिशलानंदन देव, सिंह-लंछन सेवित सदा, सुरपति सारे सेव ॥ १ ॥ जन्म समेथी जगगुरु, अतुलविल वडवीर, तपउत्तम विधियुत कह्यो, जलनिधि जिम गंभीर ॥ २॥ [ढाल] कुपानाथ मुझ विनति अवधार ॥ ए देशी ॥ धर्म करो जिनराजनोजी, आणी उल्लट भाव, दोय भेदे आराधतांजी, पामी आत्मस्वभाव, भविकजन सेवो श्रीजिनवाणी, निज गुणमणिनी खाणी भ० ।। १ ।। तिथि आराधन फलतणोजी, शास्त्रमांहे अधिकार, वीज आराधो भवि जनाजी, तप किरिया विधिसार भ० ॥२॥ दोय मास लघु दूजनेजी, जावजीव उत्कृष्ट, दोय वरस दोय मासनीजी, करो वीज शुभ द्रष्ट भ० ॥ ३ ॥ पडिकमणा दोय टंकनाजी, देववंदन निरधार, विधि सेती फल नीपजेजी, पामे भवनो पार भ० ॥ ४॥ वीज दिवसनो सह जुवेजी, चंद्रोदय सुप्रसिद्ध, वधित कला तिम जाणजोजी, धर्मथी वांछित सिद्ध भ० ॥ ५ ॥ दुविधधर्म जिनवर कह्योजी, देश ने सर्व विरत्त, धर्म शुक्ल दोय ध्यानमांजी, होय सदा निरत्त भ० ॥ ६ ॥ अर्थ प्रकासे जिनवरुजी, सूत्रे रचे गणधार । विहूं सेवे वाचंयमीजी, द्वादश अंग विचार भ० ॥ ७ ॥ िढाल २ ] नमी रे नमी सेत्रुंजिंगिरि रे ॥ ए देशी॥ चीज दिवसमां जानिये रे, कल्याणक सुविसाल रे, श्रावण सुदि वीजे चन्या रे, सुमितनाथ दयाल रे, नमो रे नमो

जिन चंद्रने रे ।। १।। माघ मासनी उजली रे, बीज दिवसमां जाण रे, अभिनंदन जनम्या प्रभू रे, त्रिहुं जगना महिराण रे नमो रे० ।। २।। एहीज तिथि वासुपूज्यजी रे, पाम्यो केवलनाण रे, फागुण सुदि बीजे जानिये रे, अरनाथ चवन सुजाण रे नमो रे० ।। ३।। समेतसिखर पर सिव वर्या रे, सीतलजिन वर नाण रे, चैत्र बदि बीज सुंदरु रे, अविचल सुख मन आण रे, नमो० ।। ४।। इम कल्याणक इन तिथि रे, काल अनंते होय रे, अणंत कल्याणक जाणजा रे, एह आगम विधि जाय रे नमो० ।। ५।। तप पूरण हुवा थकां रे, उज्जमणो सुविवेक रे, रत्नत्रयी आराधवा रे, धन खरचो वहु छेक रे नमो० ।। ६॥ सीमंधरादि जिनवरा रे, विहरमान जिन बीस रे, मन मंदिरमां आवजा रे, जिनकृपाचंद्रस्ररीस रे ।। नमो० ।। ७॥

## ॥ पंचमी का वृद्ध-स्तवन ॥

।। दुहा।। सिद्धारथ कुल दिनमणि, त्रिसलादेवी सुजात।। वर्द्धमान जिनचंदकुं, नमन करी परभात ।। १।। गुरु दरियो भरियो गुणे, किणविधि तरियो जाय, वलिहारी गुरुदेवनी, मोमन रह्यो लोभाय ।। २।। जिनवाणी पीयृप रस, पान करा निशिदीश, पामो नाण सुहंकरु, भारें जगना ईश ।। ३।। (ढाल १) कप्र हुवे अति ऊजलोजी ।।ए देशी।। ज्ञान आराधो भवी जनार्जी, आणि भक्ति अपार, परंच ज्ञान प्रगटायवाजी, पश्चमी सेवो उदार रे प्राणि

जिनवाणी मन आण, अनुपम सुखनी खाण रे, प्रा॰ जिन० ।। १।। ज्ञान वडो संसारमांजी, ज्ञानथी मुगति थाय, ज्ञान दीपक सम जाणियेजी, सर्व लोक प्रगटाय रे, प्रा॰ जिन॰ ॥ २॥ दिव्यज्ञानलोचन कह्योजी, लोकालोक देखाय, ज्ञान विना पश्च सारिखोजी, जाणे नहीं नर कांय रे, प्रा० जिन० ॥ ३॥ ज्ञान आराधक सर्वथी, किरिया देशविचार, भगवति स्त्रमां भाखियोजी, आठमे शतक मझार रे, प्रा० जिन० ॥४॥ अज्ञानी क्रोड वरसमांजी, तप करि निर्जरा जेह, ज्ञानी स्वासो-स्वासमांजी, कर्मक्षय करे तेह रे, प्रा० जि० ॥ ५॥ ज्ञानतणो अधिकार छेजी, नंदीस्त्र मझार, क्रिया सहित ज्ञान सुंदरूजी, मोक्षतणो दातार रे, प्रा० जि० ॥६॥ जिम सोनो सुगंधथीजी-रत्नम्रंडी ये जाण, संख सोहे दृधे भयींजी, तीम किरियायुत नाण रे, प्रा० जि॰ ॥ ७॥ महानिसीथमांहै कह्योजी, पंचमीविधि विस्तार, वीरजिणंदे दाखियोजी, स्त्रे श्रीगणधर रे, प्रा० जि॰ ॥ ८॥ [ढाल २] सखी आज अनोपम दीवालि ।। ए देशी ।। ज्ञानी आराधी संपदा साधी, निजगुणनो ए उपगारी, सखी नाण सुहंकर गुणकारी ॥९॥ पञ्चमी तप विधियुत भवि करकै, नाणने सेवो इकतारी स० न० ॥१०॥ मगसर माह फागण वैशाख, जेठ अपादने दिलधारी स० ना० ॥११॥ ए पट्मासे विधियुत लीजे, शुभदिन गुरु-मुखथी सारी स० ना० ॥ १२ ॥ देववंदन देहरासर

करीने, पोथी पूजी सुविचारी स० ना० ।। १३ ।। गीतास्थ गुरु चरण नमीने, नंदि विधिकरि हितकारी स॰ ना० ।। १४ ।। गुरुमुख उपवास भावे करीने, पडिकमी टालो अतिचारी स० ना० ।। १२ ।। शास्त्र भणो श्री सद्गुरु पासे, पश्चमी दिन आरंभ टारी स० ना० ।। १६ ।। पांच वरस पांच मासने उत्कृष्ट, जावजीव करे इकतारी स० ना० ।। १७ ।। पांचमास लघुपश्चमी कीजे, स्तवन थुइ कहे ब्रह्मचारी स० ना० ॥ १८ ॥ [ढाल ३] पहलो अंग सुहामणो रे ॥ ए देशी ॥ ज्ञान नमो गुण-भविजना रे, नाणप्रकाशक जाण रे सुगुणनर, पश्चमीतप विधियुत करी रे लाल, पामो अविचल नाण रे स० ना० ।। १९ ।। दोय भेदे नाण आणीये रे, निश्चय ने व्यवहार रे सु० त्रण अनुयोग व्यवहारमां रे ला० द्रव्यनिश्रय सुखकार रे सु० ज्ञा० ॥ २० ॥ पांच ज्ञानना भेद छै रे, इकावन सुविशेप रे सु० भिन्नभिन्न ते दाखव्या रे ला० तेह कहुं लबलेश रे सु० ज्ञा० ॥ २१ ॥ मतिज्ञानना जाणिये रे, अठावीश प्रकार रे सु० श्रुतना चवदे ने वीस छे रे, अक्षरादिक सुविचार रे सु० ज्ञा० ।। २२।। अवधि छ असंख भेद छे रे, मनःपर्यव दुग जाण रे सु० लोकालोक प्रकाशको रे ला० केवल मनमें आण रे सु० ज्ञा० ॥ २३ ॥ तीन ज्ञान प्रत्यक्ष छे रे, इंद्रेशसर्व मुजगीश रे सु० अवधि मनपर्यव विल रे ला०

देश प्रत्यक्ष कह्या ईश रे सु० ज्ञा० ॥ २४ ॥ केवल सर्वे प्रत्यक्षने रे, ध्यावो परमपवित्र रे सु० दोय परोक्ष पिछाणिये रे **ला० मतिश्रुतभेद विचित्र रे सु०** ज्ञा० ॥२५॥ चार ज्ञान ठप्पा कह्या रे, श्रुत अनुयोग विचार रे सु० उद्देशादिक जाणिये रे ला० अनुयोगद्वारम-झार रे सु० ज्ञा० ॥ २६ ॥ उपगारी श्रुतनाणथी रे, जाणे आज त्रिकाल रे सु० परवोधकश्रुत सेविये रे लाल, सद्गुरुचरण निहाल रे सु० ज्ञा० ॥२७॥ वायण प्रछना परावर्त्तना रे, अनुपेहा दिलधार रे सु० धर्मकथा कही कीजीये रे ला० सज्झाय पांच प्रकार रे सु० ज्ञा० ॥ २८॥ अंग इंग्यार बार उपांग छे रे, दञ्च पयण्णा नंदीश रे सु० छ छेद चउ मूल दिल धरो रे ला० अनुयोगद्वार पैतालीश रे सु० ज्ञा० ॥ २९ ॥ [ढारु ४] स्वामी शरीर सोसाइ गयो ॥ ए देशी ॥ ज्ञान भजो भवि प्राणीया, वंछित फलदातार, ज्ञान दीपक सम कहो, छत्रे श्री गणधार ज्ञा० ॥ ३० ॥ सुरतरु सुर-मणि सुरगवि, कल्पलता अनुकार, एहथी अधिको जाणिये, महिमा अगम अपार ज्ञा० ॥ ३१ ॥ काल अनादि लगे भम्यो, मिथ्यामति भवमांय, सम्यग्ज्ञान प्रगटे यदा, भवमें न रहाय ज्ञा० ॥ ३२ ॥ समकितगुण प्रगटायवा, त्रण करण करे जीव, समकित ज्ञान एक समे, लहें सुख अतीव ज्ञा० ।। ३३ ।। देशविरति पामे तदा, पल्यपहुत्त

स्थिति जाय, संख्यातसागर गयां चरणधर, ज्ञानादिक चित्त लाय, ज्ञा० ।। ३४ ।। घाति करमनो क्षय करी, केवलज्ञान प्रकाश, भव्य कमल प्रतिबोधता, विचरे भगवंत खास, ज्ञा० ॥ ३५ ॥ ज्ञानचरण दोय भेद छे, मुक्ति कारण जाण, तप संजम बिहुं दाखिया, भाव ए मनमां आण, ज्ञा० ।। ३६ ।। पांचमी आराधना करी, ज्ञान भगति करो सार; तप पूरण थयां किजीये, उज्जमणो सुविचार ज्ञा० ॥३७॥ पांच पांच ज्ञानादिना, उपगरण करो सार; धन खरचो बहु भावथी, लहो पुन्य संभार, ज्ञा० ॥ ३८॥ देवो दान सुपात्रने, साहमीवच्छल सार, भगति करो साहमी तणी, रात्री जागो उदार, ज्ञा० ॥ ३९॥ वरदत्त ने गुणमंजरी, ज्ञान आराधिने सुख, पामी अविचल पद लह्या, मेटीने भवदुःख ज्ञा० ॥ ४०॥ कलश ॥ संवत् उगणीसै पिचत्तर पोप विद एकम भले, सुरत वंदर भविक सुखकर सीतलजिन सुपसाउलै, श्रीवीर जिनवर पंचमी तप विधि प्रकाश्यो सुभमणे, सुविहित परंपर गच्छखरतर जिनकृपाचंद्रस्वरि भणे ॥ ४१ ॥

## ॥ अष्टमी का वृद्ध-स्तवन ॥

।। दुहा ।। वर्द्धमान जिनवर नम्रं, समिर शारदमाय; अप्टमी तप विधि वरणवुं, आगमयुन संप्रदाय ।। १ ।। आठमतिथि आराधवा, भाखें त्रिजगभाण, विधिसेति तप कीजिये, पामे उत्तम नाण ।। २ ।। [ढाल पहली,] संभवजिनवर वीनती,

ए देशी।। आठम तप आराधिये, अष्टमी गति दातारो रे, प्रवचन माता आठने, पालो निसदिन सारी रे, आठम० ॥१॥ अष्टसिद्धिकारक सदा. आठमतप उजमंता रे, सामायक पोसह करी, पर्वतिथि सेवंता रे. आ० ॥ २ ॥ पर्वतिथिमां वंधाय छे, प्राये परभव आयु रे, तिणकारण तिथितप करो, आगममांहि गवायुं रे. आ० ॥ ३॥ बृहदावश्यकवृत्तिमां, हरिभद्रसूरि वोले रे, तिम चूर्णि लघुवृत्तिमां, योगशास्त्रमें खोले रे, आ० ॥४॥ नवपद प्रकरणवृत्तिमां, दिनकृत्य देवे द्रस्तरि रे, विधिप्रपा पंचा-शक वलि, इम अधिकार छे भृरि रे. आ० ॥५॥ सामायिक पहिलां कह्यो, पाछल इरियानो पाठ रे, जाणे पण माने नहिं, एह कर्मना ठाठ रे अ० ॥६॥ विधिथी सामायिक करो, जिम पामो भवपारो रे, अविधिथी किरिया करी, नवि छुटे भवनो लारो रे आ० ॥ ७॥ [ढाल दुसरी ] ॥ यतनी ॥ परव-तिथिये पोषध करिये, शुद्ध आगमने अनुसरिये, विल अाठ कर्मने हरिये, सॡणा भाव भले आराधो, ए तो आराधि सिवसुख साधी, सङ्खणा आठम तिथि आराधी ॥१॥ आठमं दोय चउदस कहीये, अमावास प्निम लिहये, एह छ तिथि चास्त्रि वहिये स० भा० ॥ २॥ वली कल्या-णक तिथि जाणो, पजुषण मनमां आणो, इत्यादिक पर्व पिछाणो स० भा० ॥ ३ ॥ बीजे अंगे पांचमे अंगे, उपासकदशा सुखसंगे, आवश्यक टीका उमंगे,

1

स० भा० ॥ ४ ॥ इत्यादिक आगम साखे, पर्व तिथिये पौषध भाखे. विधियुत करतां फल चाखे स० भा० ॥५॥ जे नित्य पोषधने ताणे, आगम विधि ते नवि जाणे, हरिभद्रवचन परमाणे स० भा० ॥ ६॥ ।। ढाल तीसरी ।। जड़ने कहेजो मारा वालाजी रे-ए देशी।। आठम परव तिथि कही, मारा वालाजी रे, आराधो गुणगेह, जगगुरु वंदिये, मारा वालाजी रे, एह तिथि कल्याणक घणा, मारा वालाजी रे, त्रिहुं कालना गिणो तेह, जगगुरु वं० मारा वालाजी रे ॥ १ ॥ आचाराङ्गमां भाखिया मा० वा० भावना अध्ययन-सार ज॰ मा॰ ठाणांग ठाणे पांचमे मा॰ वा॰ कल्पस्त्र मनुहार ज० ॥ २ ॥ आगम प्रकरण चरित्र घणा मा० वा० एमां प्रकटपणे तूं जोय ज० वं० पट्ट कल्याणक वीरना मा० वा० मांहे होय ज० वं० ॥ ३॥ पज्सण कल्पे कह्यो मा० वा० पचास दिवस प्रमाण, तेह नवि माने मानथी मा० वा० जिन आज्ञा सुख खाण ज० वं ।। ४ ॥ इस अनेक कल्पना करी मा वा मन मान्यो माने कोय ज० वं० तुज आगम मुज मन वस्यो मा८ वा० एहिज भवभव होय. वं ।। ५ ॥ विसंवाद घणो पड्यो मा वा केहने ्कहिये जाय ज० वं० अतिशय ज्ञानी तणो पड्या

मा० वा० विरह ते केम खमाय ज० वं० ॥ ६ ॥ दुःषमकालमां ऊपनो मा० वा० दक्षिण भरत मझार ज० वं० प्रभुनो सरणो में प्रद्यो मा० वा० प्रभु छो प्राण आधार ज० वं० ॥ ७ ॥ तारक तारो तातजी मा० वा० हुं छुं सेवक तुज्झ ज० वं० अपराधि घणा तारिया मा० वा० केम विसारसो मुझ ज० वं० ॥ ८ ॥ कलस ॥ श्री वीरजिनवर भविकसुखकर मात्र त्रिशला नन्दनो, में थुण्यो आगम भक्तिसंयुक्त दुरितकर्म निकंदनो, ग्रुभ वरस उगणीसे चमोत्तर भाद्रव सुदि आठम समें, जिन कृपा-चन्द्रस्रिर स्तवन कीधो अनुभव ज्ञानप्रकासमें ॥ ९ ॥

#### ॥ इग्यारस का वृद्ध - स्तवन ॥

।। दुहा ।। स्वस्ति श्रीमंगलकरण, हरण ताप जिणचंद, वीरजिणंद दिनंदसम, प्रणमुं धरी आनंद ।।१।। गौतम आदि गणधरा, श्रुतकेविल सुविहाण, त्रिकरणयोगे वंदता, पामे कोड कल्याण ।।२।। एकादशी तिथी वर्णचुं, शास्त्रतणे अनुसार विधिपूर्वक आराधतां, पामे भवनो पार ।। ३।। [हाल १] पणिहारीकी देशी।। नेमिजिनेसर उपदिशे, सुरक्कारी रे लोय, सांमले कृष्णराजान, वाला छो द्वारिकानगरी समवसर्या सु० रेवताचल उद्यान वा० ।। ४।। पवि-राधन फल कह्यो सु० सांमले परपदा बार वा० पर्यूपण चउमासा मला सु० नवपद ओलीसार वा० ॥५॥

पश्चमी बीज आठम कही सु० जिनकल्याणक जाण वा० एका-दशी इम जाणिये सु० पूर्वाधिक मन आण वा० ॥६॥ मग-सरसुदि एकादशी सु० पर्वमांहि श्रीकार वा० अरनाथ दीक्षा ग्रही सु० पाम्या भवनो पार वा० ॥ ७॥ मह्रिजन्म संजम लियो सु० पाम्यो केवलज्ञान वा० निमनाथने ऊपनो सु० केवल नाण प्रधान वा० ।। ८।। पांच कल्या-णक अति भला सु० थया इण भरत मझार वा० तिमहिज ऐरवत खेत्रमां सु० भाखे जगदाधार वा० ।। ९ ।। पांच भरत ऐरवत विल सु० पांच कल्याणक जाण वा० दश खेत्रना इम जाणिये सु० पचाश कल्याणक आण वा० ॥ १०॥ तीन काल गिणतां थकां सु० दोढसे कल्याणक थाय वा० तिथिमांहि सिरोमणि सु० इग्यारस सुखदाय वा० ॥ ११ ॥ अनंत कल्याणक इग परे सु० अनन्त चोवीसी जाय वा० मौन करी आराधीये सु० एहथी शिवसुख होय वा० ॥ १२ ॥ चोविहार उपवासथी सु० पोसह करीने सार वा० सुगुरु चरण सेवी करी सु० काउसग्ग दिलधार वा० ॥ १३ ॥ मौन करी मिल्ल-नाथजी सु० एक दिवस सुखकार वा० मौन प्रथा इण परि थई सु० लह्यो केवल श्रीकार वा० ।। १४ ।। [ ढाल-२ ] माता त्रिशला झलाये पुत्र

पालणे। ए देशी। सुखकर देवनिरञ्जन नेमजिने द्र इम उपदिसै ।।ए आंकणी।। भविजन भाव धरीने सांभले श्री जिनवाण, अमीरस वयणे श्रवण अ लीभर पीवतां, एतो जायै भव भव निर्मित कर्म निवाण सु० ।।१५।। भवियण अङ्ग इंग्यार आराधवा, तप विधिए कही जेहथी पामे अनुपम, महिमा अतुल अपार वरस इग्यारसें मास एकादश तप करो, संपूरण तप हुआ होवे मंगलकार सु० ॥१६॥ भ० अङ्ग अग्यारे लिखावे सुवरण अक्षरे, पुस्तक पुट्ठाठवणी नवकारवाली सार. कवली झिल मिल पाटीने वली पाटली. वीटणा मखमल रेसम बरतणा मनुहार सु० ॥१७॥ भ० डोरा लेखण झावी बासकुं पाटलि केाथली, बटवो मिजासग ने चन्दरवा अधिकार. पूठीया चोपड रुमाल नाना भातिना, पाटा पाटला ने त्रिगडो रचे सुखकार सु० ॥ १८ ॥ भ० केसर सूखड खसकुंची ने वाटकी, प्याला ने कलसा अंगल्हणा दिलधार, चामर छत्रत्रय ने आभृपण रत्ने जड्या, रचियै वासखेपादि पूजा विविध प्रकार सु० ॥ १९ ॥ भ० देवपूजा तिम गुरुपूजा विधि आद्रो, करिये साहमीवछल धरियै भाव विसाल, रात्रिजागो करि जिन गुण गावो प्रीतसुं. अधिको धन खर्म्चान लहिये रंग रसाल सु० ॥ २० ॥ भ० इंग्यान्सनो तप मेत्रो भले भावसुं, सुत्रत सेठे पौषधथी चित लाय, चौर अग्निना उपह-वथी ते ऊधर्यों, ए तिथि सेन्यां मित्र मारगमां सुखे जवाय \_ सु० ।। २१ ।। कलश ।। इम नेमि जिनवर स्यामसुखकर सिवादेवी नंदनो, एकादशीतप फल प्रकास्यो भविकजन आनं-दनो, सर, नय, निधि, भू [१९७५] विक्रम वरसे पोप वदि एकादशी, जिनकृपाचंद्रस्ररि पभणे सुगुरु सेवो उलसी ॥२२॥

## ।। श्रो तीर्थमालास्तवन ॥

शतुंजय ऋषभ समोसर्या, भला गुणभर्या रे, सीधा साधु अनंत, तीरथ ते नमुं रे ।।१।। तीन कल्याणक तिहां थयां, मुगते गया रे, नेमीसर गिरनार ती० ॥२॥ अष्टा-पद एक देहरो, गिरिसेहरो रे, भरते भराव्यो बिंव ती० ॥३॥ आबु चौमुख अति भलो, त्रिभुत्रनतिलो रे, विमल वसइ वस्तुपाल ती० ॥४॥ समेतशिखर सोहामणो, रलियामणो रे. सिद्धा तीर्थंकर वीश ती० ॥५॥ नयरी चंपा निरखीये, हिये हरखीये रे, सिद्धा श्री वासुपूज्य ती० ॥६॥ पूर्वदिशे पावापुरी, ऋद्धे भरी रे, मुक्ति गया महावीर ती० ॥७॥ जेसलमेर जुहारीये, दुःख वारीयें, अरिहंत विंब अनेक ती० ॥ ८॥ बीकानेरज वंदीयें, चिरनंदियें रे, अरिहंत देहरा आठ ती० ॥ ९ ॥ सेरिसरो संखेसरो, पंचासरो रे, फलोधी थंभण पास ती० ॥ १०॥ अंतरीक अजावरो, अमीझरो रे, जीरावलो जगनाथ ती० ॥ ११ ॥ त्रैलोक्यदीपक देहरो, जात्रा करो रे, राणकपुरेः रिसहेस ती॰ ॥ १२ ॥ श्रीनाडुलाई जादवो, गोडी स्तवो रे । श्रीवरकाणो पास ती॰ ॥ १३ ॥ नंदीश्वरनां देहरां, वावन भलां रे। रुचक कुंडल चार चार ती॰ ॥ १४ ॥ शाश्वती अशाश्वती प्रतिमा छती रे। स्वर्ग मृत्यु पाताल ती॰ ॥१५॥ तीरथ यात्रा फल तिहां, होजो मुझ इहां रे। समयसुंदर कहे एम ती॰ ॥१६॥ इति ॥

#### ॥ श्री सीमंधर-जिन-स्तवन ॥

धन धन खेत्र महाविदेह जी, धन्य पुंडरिकणी गाम, धन्य तिहांना मानवीजी, नित्य उठी करे रे प्रणाम । सीमंधर स्वामी कइयें रे, हुं महाविदेहे आवीश, जयवंता जिनवर कइयें रे, हुं तुमने वांदिश ॥१॥ चांदलीया संदेशडो जी, कहेजो सीमधर स्वाम, भरतक्षेत्रना मानवीजी, नित्य उठी करे रे प्रणाम. सी० ॥२॥ समवसरण देवे रच्युं तिहां, चौसठ इन्द्र नरेश, सोना तणे सिंहासन वेठा, चामर छत्र धरेश. सी० ॥३॥ इन्द्राणी काढे गहुंलीजी, मोतीनां चौक पूरेश, ललिललि लीबे खंछणांजी, जिनवर दीये उपदेश. सी० ॥ ४ ॥ एहवे समें में सांभल्युंजी, हवे करवा पचक्खाण, पोथी ठवणी तिहां कनेजी, अमृत वाणी वखाण. सी० ॥ ५ ॥ रायनें वालां घोडलाजी, वेपारीने वाला छ दाम, अमने वालां सीमंधर स्वामी, जेम सीताने श्रीराम. सी० ।। १६ ।। नहि मांगुं प्रभु राजरीद्धिजी, नहि मांगुं १२

।।सी०।।७।। दैवे न दीधी पांखडीजी, केम करी आवं हज्र्र, मुजरो मारो मानजोजी प्रह ऊगमते सुर ।। सी०।। ८॥ समयसंदरनी विनतीजी, मानजो वारंवार, वे कर जोडी विनवंजी विनतडी अवधार ।। सी०।। ९॥ इति

#### ॥ श्री गौतसस्वामीजी का रास॥

वीर जिणेसर चरणकमल, कमला कय वासो, पणमवि पभिण सं सामीसाल, गोयम गुरु रासो । मण तणु वयण एकंत करिवि, निसुणहु भो भविया, जिम निवसे तुम देह र्गेह गुण गण गहगहिया ॥१॥ जंबृदीव सिरि भरह खित्त, खोणी तल मंडण, मगध देस सेणिय नरेस, रिऊ दल वल खंडण । धरवर गुन्वर गाम नाम, जिहां गुण गण सज्जा, विष्प वसे वसुभूइ तत्थ, तसु पुहवी भज्जा ॥२॥ ताण पूत्त सिरि इन्द्रभूइ, भूवलय पसिद्धो, चउदह विज्जा विविह रूव, नारी रस लुद्धो । विनय विबेक विचार सार, गुण गणह मनोहर, सात हाथ सुप्रमाण देह, रूविह रंभावर ॥३॥ नयण वयण कर चरण जणिव, पंकज जल पाडिय, तेजिह तारा चन्द्र स्र्रि, आकाश भमाडिय। रूबिह मयण अनंग करवि मेल्यो निरधाडिय, धीरमें मेरु गंभीर सिंधु चंगम चय चाडिय ॥ ४ ॥ पेक्खवि निरुवम रूव जास, जण जंपे किंचिय, एकाकी किल भीत्त इत्थ, गुण मेल्या संचिय । अहवा निश्चय पुट्य जम्म, जिणवर इण अंचिय,

रंभा पडमा गडरी गङ्ग, तिहां विधि वंचिय ॥ ५॥ नय बुध नय गुरु कविण कोय, जसु आगल रहियो, पंच सयां गुण पात्र छात्र, हींडे परविरयो। करिय निरंतर यङ्ग करम, मिध्यामित मोहिय, अणचल होसे चरम नाण, दंसणह विसोहिय॥ ६॥

वस्तु ।। जंब्दीव जंब्दीव भरहवासंमि, खोणीतल मंडण, मगह देस सेणिय नरेसर, वर गुव्वर गाम तिहां, विष्य वसे वसुभूह सुन्दर, तसु पुह्वि भज्जा, सयल गुण गण रूव निहाण, ताण पुत्त विज्जानिलो, गोयम अतिहि सुजाण ॥ ७ ॥

भास ॥ चरम जिणेसर केत्रलनाणी, चौविह संघ पड्डा जाणी । पावापुर सामी संपत्तो, चउविह देव निकायिं जुत्तो ॥ ८॥ देविह समवसरण तिहां कीजे, जिण दीठे भिथ्यामित छीजे । त्रिभ्रवन गुरु सिंहासन वेठा, ततिखण मोह दिगंत पड्डा ॥ ९॥ क्रोध मान माया मद पूरा, जाये नाठा जिम दिन चोरा । देव दुंदुिम आगारें वाजी, चरम नरेसर आव्यो गाजी ॥ १०॥ क्रुसुमुष्टि विरचे तिहां देवा, चउसठ इन्द्रज मांगे सेवा । चामर छत्र सिरोविर सोहे, रूबिह जिनवर जग सह मोहे ॥११॥ उपसमरसभर वर वरसंता, जोजन वाणि वखाण करंता। जाणिव वद्धमाण जिण पाया, सुर नर किचर आवह राया ॥ १२ ॥

कंतसमोहिय जलहलकंता, गयण विमाणिह रणरणकंता। पेक्लवि इन्द्रभूइ मन चिंते, सुर आवे अम यज्ञ हुवंते ॥ १३॥ तीर करंडक जिम ते वहता, समवसरण पुहता गहगहता। तो अभिमानें गोयम जंपे, इण अवसर कोपे तणु कंपे ॥१४॥ मूढा लोक अजाण्युं बोले, सुर जाणता इम कांइ डोले। मो आगल कोइ जाण भणीजे, मेरु अवर किम उपमा दिजे ॥ १५॥

वस्तु ।। वीर जिणवर वीर जिणवर नाण संपन्न, पावापुर सुरमहिय, पत्त नाह संसार-तारण, तिहिं देवइ निम्मविय समवसरण वहु सुक्ख कारण, जिणवर जग उज्जोय करें, तेजिह कर दिनकार, सिंहासण सामी ठव्यो हुओ सुजय जयकार ।। १६ ।।

भास ।। तो चिढयो घण मान गजे, इन्द्रभूइ भूदेव तो हुंकारो करी संचरिय, कवणस जिणवर देव तो । जोजन भूमि समोसरण, पेक्खिव प्रथमारंभ तो, दह दिसि देखे विवुध वधू, आवंति सुररम्भ तो ।। १७ ।। मणिमय तोरण दंड ध्वज, कोसीसे नवघाट तो, वहर विवर्जित जंतुगण, प्रातिहारिज आठ तो। सुर नर किन्नर असुरवर, इन्द्र इन्द्राणी राय तो, चित्त चमिक्किय चिंतवे ए, सेवंतां प्रभु पाय तो ।।१८।। सहस किरण सामी वीरजिण, पेखिय रूप विसाल तो, एह असंभव संभवे ए, साचो ए इंद्रजाल तो। तो बोलावइ त्रिजगतगुरु, इंद्रभूइ नामेण तो, श्रीमुख संसय सामी सवे, फेडे वेद पएण

तो ॥१९॥ मान मेलि मद ठेलि करी, भगतेहिं नाम्यो सीस तो, पंचसयांसु व्रत लियो ए, गोयम पहिलो सीस तो। वंधव संजम सुणिवि करी, अगनिभृइ आवेय तो, नाम लेई अभास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ इण अनुक्रम गणहर रयण, थाप्या वीर इग्यार तो, तो उपदेसे सुवन गुरु संयम द्यं व्रत वार तो। विहुं उपवासे पारणो ए, आपणपे विहरंत तो, गोयम संयम जग सयल, जय जयकार करंत तो।। २१॥

वस्तु ॥ इंद्रभूइ इंद्रभूइ चिंढयो बहुमान, हुंकारो करि कंपतो, समवसरण पहुतो तुरंत, जे जे संसा साभि सवे, चरमनाह फेडे फुरंत तो, बोधिबीज सज्झाय मने, गोयम भविह विरत्त; दिक्ला लई सिक्ला सही, गणहर पय संपत्त ॥ १२ ॥

भास ।। आज हुओ सुविहाण, आज पचेलिमां पुण्य भरो; दीठा गोयम सामि, जो निय नयणे अमियं झरो। समवसरण मझार, जे जे संसा ऊपजे ए; ते ते पर उपगार, कारण पूछे मुनिपवरो ॥ २३॥ जिहां जिहां दीजे दीख, तीहां तीहां केवल ऊपजे ए; आप कनें अणहुंत, गोयम दीजें दान इम। गुरु ऊपर गुरु भक्ति, सामी गोयम ऊपनिय; इणि छल केवल नाण, रागज राखे रंग भरे ॥ २४॥ जो अष्टापद सेल, वंदे चढी चउवीस जिण। आतम

लव्धिवसेण, चरमसरीरी सो यं म्रुनि। इय देसणा निसुणेह, गोयम गणहर संचरिय तापस पन्नरसएण, तो मुनि दीठो आवतो ए ॥२५॥ तप सोसिय निय अंग, अम्हां सगति न ऊपजे ए। किम चढसे दढकाय, गज जिम दीसे गाजतो ए । गिरुओ एणे अभिमान, तापस जो मन चिंतवे ए । तो मुनि चढियो वेग, आलंबवि दिनकर किरण ।। २६ ।। कंचण मणि निष्फन्न दंडकलश ध्वजवड सहियः पेखवि परमाणन्द, जिणहर भरहेसर महिय । निय निय काय प्रमाण, चिहुं दिसि संठिय जिणह विंव । पणमवि मन उल्लास. गोयम गणहर तिहां वसिय ॥ २७॥ वयर-सामीनो जीव, तिर्यक् जृंभक देव तिहां, प्रतिबोध्याः पुंडरिक, कंडरिक<sup>- अध्ययन भणी । वलता गीयम सामि,</sup> सवि तापस प्रतिबोध करे, लैई आपण साथ, चाले जिम जुथाधिपति ॥२८॥ स्त्रीर खांड घृत आण, अमिय वूठ अंगूठ ठवे, गोयम एकण पात्र, करावे पारणो सवे। पंच सयां शुभ भाव, उज्जल भरिया खीर मिसे। साचा गुरु संयोग, कवल ते केवलरूप हुआ ॥२९॥ पश्चसयां जिण-नाह, समवसरण प्राकारत्रय । पेखवि केवल नाण, उपको उज्जोय करे। जाणे जणवि पीयूष, गाजंतो घन मेघ जिम। जिनवाणी निसुणेवि, नाणी हुआ पंचसया ॥३०॥

वस्तु ।। इणे अनुक्रमे इणे अनुक्रमे नाण संपन्न, पन्नरह सय परिवरिय । हरिय दुरिय जिणनाह वंदइ, जाणेवि जगगुरु वयण, तिहनाण अप्पाण निंदइ । चरम जिनेसर इम भणे, गोयम म करिस खेव । छेही जाइ आपण सही, होस्यां तुल्ला वेउ ॥३१॥

भास ।। सामियो ए वीर जिणन्द, पुनमचन्द जिम उल्ल-सिय, विहरियो ए भरहवासम्मि, वरस बहुत्तर संवसिय । उवतो ए कणय पडमेण, पाय कमल संघे सहिय, आवियो ए नयणानन्द, नयर पावापुर सुरमहिय ॥ ३२॥ पेखियो ए गोयम सामि, देवसमा प्रतिबोध करे, आपणो ए तिसला देवि, नंदन पुहतो परमपए । वलतो ए देव आकाज्ञ, पेखिवि जाण्यो जिण समे ए, तो मुनि ए मन विखवाद, नाद भेद जिम ऊपनो ए ॥३३॥ इण् समे ए सामिय देखि, आप कनासुं टालियो ए, जाणतों ए तिहुअण नाह, लोक विवहार न पालियो ए । अतिमछं ए कीधछं सामि जाण्युं केवल मांगसे ए, चिन्तच्युं ए बालक जेम, अहवा केडे लागसे ए ॥३४॥ हुं किम ए वीर जिणंद, भगतिहिं भोले भोलच्यो ए, आपणो ए अविहड नेह, नाह न संपे साचव्यो ए । साचो ए वीतराग, नेह न हेजें लालियो ए, तिण समे ए गोयम चित्त, राग वैरागे वालियो ए ॥३५॥ आवतुं ए जो उल्लह, रहितुं रागे साहियुं ए । केवल ए नाण उप्पन्न, गोयम सहिज ऊमाहियो ए। तिहुअण ए जयजयकार, केवल महिमा सुर करे ए, गणधरु ए करय वखाण, भवियण भव जिम निस्तरे प् ॥३६॥

वस्तु ।। पढम गणहर पढम गणहर वरस पचास, गिह-वासें संवसिय, तीस वरस संजम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, वार वरस तिहुअण नमंसिय, राजगृही नयरी ठव्यो, वाणवइ वरसाउ, सामी गोयम गुण नीलो, होसे सिवपुर ठाउ ।। ३७ ।।

भास ।। जिम सहकारे कोयल टहुके, जिम कुसुमवने परिमल महके, जिम चन्दन सोगंध निधि। जिम गंगाजल लहिरयां लहके, जिम कणयाचल तेजे झलके, तिम गोयम सोभाग निधि ॥ ३८॥ जिम मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सुरतरु वर कणय वतंसा, जिम महुयर राजीव वने। जिम रयणायर रयणे विलसे, जिम अंबर तारागण विकसे, तिम गोयम गुरु केलि वनें ॥ ३९॥ पूनम निसि जिम सित्यर सोहे, सुरतरु महिमा जिम जग मोहे, दिसि जिम सहसकरो । पश्चानन जिम गिरिवर राजे, नरवइ घर जिम मयगल गाजे, तिम जिनशासन मुनि पवरो ॥ ४० ॥ जिम सुरतस्वर सोहे साखा, जिम मुख मधुरी भाषा, जिम वन केतिक महमहे ए । जिम भूमिपति भुयबल चमके, जिम जिनमन्दिर घण्टा रणके, गोयम लब्धे गहगद्यो ए ॥४१॥ चिन्तामणि कर चढीयो आज, सुरतरु सारे वंछित काज, कामकुम्भ सहु वशि हुआए । कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिद्धि आवे धामि, सामी

गोयम अणुसरो ए ॥ ४२ ॥ पणवक्तर पहिलो पभणीजें, माया बीजो अवण सुणीजे, श्रीमती सोमा संभवे ए । देवह धुरि अरिहंत नमीजे, विनय पह उवझाय थुणीजे, इण मन्त्रे गीयम नमी ए ॥४३॥ परघर वसतां कांई करीजे, देसदेसांतर कांई भमीजे, कवण काज आयास करो। प्रह ऊठी गोयम समरीजे, काज समग्गल ततरिवण सीजे, नव निधि विलसे तिहां घरे ॥ ४४ ॥ चउदह सय बारोत्तर वरसे, गोयम गगहर केवल दिवसे, कियो कवित्त उपगार परो । आदिहिं मंगल ए पभणीजे, परव महोच्छव पहिलो दीजे, रिद्धि बृद्धि कल्याण करो ॥ ४५ ॥ धन माता जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण कुल अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो ए। विनयवंत विद्या भण्डार, तसु गुण पुह्वी न लब्भइ पार, वड जिम साखा विस्तरी ए। गोयम सामीनो रास भणीजे, चउविह संघ रिठयायत कीजे, रिद्धि इद्धि कल्याण करो ॥४६॥ कुंकुम चन्दन छडा दिवरावो, माणक मोतीना चौक पुरावो, रयण सिंहासन वेसणो ए। तिहां वेसी गुरु देशना देशी, भविक जीवना काज सरेशी, नित नित नित मङ्गल उदय करो ॥ ४७॥

॥ समाप्त ॥

## ॥ श्रीशत्रुञ्जयरास ॥

दोहा—श्री ऋषहेसर पाय नमी, आणी मन आणंद। रास भणुं रिलयामणो शत्रुंजयनो सुखकंद ॥१॥ संवत चार सत्तोतरे, हुवा धनेसरस्र । तिणे शत्रुंजय महातम कियो शिलादित्य हज्र ॥ २ ॥ वीरिजणन्द समोसर्या, शत्रुंजय उपर जेम । इन्द्रादिक आगल कहो, शत्रुंजय महातम एम ॥३॥ शत्रुंजय तीरथ सिरखो, नही छे तीरथ कोय। स्वर्ग मृत्यु पाताल में, तीरथ सघला जोय ॥४॥ नामे नवनिधि संपजे, दीठा दुरित पलाय। मेटंता भवभय टले, सेवंता सुख थाय ॥ ५॥ जंबू नामे द्वीप ए, दक्षिण भरत मझार। सोरठ देश सुहामणो, तिहां छे तीरथ सार ॥६॥

हाल पहली—(राग रामगिरि)—शतुंजय ने श्री पुण्डरीक, सिद्धक्षेत्र कहुं तहतीक । विमलाचलने करूं परणाम, ए शतुंजयना इकवीस नाम ॥ १ ॥ सुरगिरि ने महागिरि पुण्यरास, श्रीपद पर्वत इन्द्रप्रकास । महातीस्थ पूरवे सुलकाम ए० ॥२॥ शाश्वत पर्वत ने दृढशक्ति, सुक्तिनीलो तिणे कीजे भक्ति । पुष्पदंत महापद्म सुठाम ॥ ए० ॥ ३ ॥ पृथ्वीपीठ सुभद्र केलाश, पातालमूल अकर्मक तास । सर्व काम कीजे गुणग्राम ॥ ए० ॥ ४ ॥ ए शतुंजयना इकवीस नाम, जपे जे बैठा आपणे ठाम । शतुंजय जात्रांनो फल लहे, महावीर भगवंत इम कहे ॥५॥

दोहा--शेत्रुओ पहिले आरे, असी जोयण परमाण ।

पिहुलो मूल ऊंच पण, छन्चीस जोयण जाण ॥१॥ सित्तर जोयण जाणवो, बीजे आरे विशाल । वीस जोयण ऊंचो कह्यो, मुज वंदन त्रिकाल ॥२॥ साठ जोयण तीजे आरे, पिहुलो तीरथराय । सोल जोयण ऊंचो सही, ध्यान धरूं चित्त लाय ॥३॥ पचास जोयण पिहुल पणे, चौथे आरे मझार । ऊंचो दस गोयण अचल, नित प्रणमे नरनार ॥४॥ बार जोयण पश्चम आरे, मूल तणे विसतार । दो जोयण ऊंचो कह्यो सेत्रुजो तीरथ सार ॥ ५ ॥ सात हाथ छहे आरे, पिहुलो परवत एह, ऊंचो होस्ये से। धनुष्य, सासतो तीरथ एह ॥६॥

हाल दूसरी—(जिनवर सुं मेरो मन लीनो, ए राग)— केवलज्ञानी प्रमुख तीर्थंकर, अनन्त सिद्धा इण ठाम रे । अनन्त वली सीझसे इण ठामे, तिण करूं नित्य प्रणाम रे ॥१॥ सेत्रुक्ष साधु अनन्ता सिद्धा, सीझसी वलीय अनन्त रे । जिण सेत्रुक्ष तीरथ नहीं मेटथो, ते गरभावास कहंत रे ॥ से०॥ २॥ फागण सुदि आठमने दिवसे, ऋषमदेव सुखकार रे । रायण रूंख समोसर्या स्वामी, पूरव निनाणुं वार रे ॥ से० ॥ ३ ॥ भरतपुत्र चैत्री पूनम दिन, इण शत्रुक्षय गिरि आयरे ॥ पांच कोडीसुं पुण्डरीक सिद्धा, तिण पुण्डरीक कहाय रे ॥ से० ॥ ४ ॥ निम विनिम राजा विद्याधर, वे वे कोडी संघात रे । फागण सुदि दशमी दिन सिद्धा, तिण प्रणमुं प्रभात रे ॥ से० ॥ ५ ॥ चैत्र मास

चिद चउदशने दिन, नमी पुत्री चोसद्व रे। अणसण करी सेतुझ गिरि ऊपर, ए सहु सिद्धा एकट्ट रे. से० ॥ ६॥ पोतरा प्रथम तीर्थंकर केरा, द्राविड ने वारिखिछ रे। काति सुदि पूनम दिन सिद्धा, दश कोडी सुं मुनि सिछ रे. से० ॥७॥ पांचे पांडव इण गिरि सिद्धा, नव नारद ऋषिराय रे। शांब प्रद्युम्न गया इहां मुगते, आठे करम खपाय रे. से० ॥८॥ नेमि विना तेवीस तीर्थंकर, समोसर्या गिरिश्रंग रे। अजित शांति तीर्थंकर बेउ, रह्या चोमासो रंग रे. से० ॥९॥ सहस साधु परिवार संघाते, थावचा सुक साध रे । पांचसे साधु सुं सेलग मुनिवर, सेत्रुक्षे शिवसुख लाध रे. से० ॥ १० ॥ असंख्याता मुनि सेत्रुक्षे सिद्धा, भरतेश्वरने पाट रे । राम अने भरतादिक सिद्धा, मुक्ति तणी ए वाट रे. से॰ ॥११॥ जाली मयाली ने उवयाली, प्रमुख साधुनी कोडी रे। साधु अनन्ता सेत्रुक्षे सिद्धा, प्रणमं बे कर जोडी रे. से० ॥ १२ ॥

ढाल तीसरी—(राग चौपाई)—सेत्रुझाना कहुं सोल उद्धार, ते सुणज्यो सहु का सुविचार । सुणतां आनन्द अंग न माय, जनम जनमनां पातिक जाय ।। १।। ऋषभदेव अयोध्यापुरी, समवसर्या स्वामी हितकारी । भरत गयो वन्दणने काज, ए उपदेश दियो जिनराज ।।२।। जगमांहे मोटा अरिहंत देव, चौसठ इन्द्र करे जसु सेव । तेहथी मोटो ंघ कहाय, जेहने प्रणमे जिनवर राय ।।३।। तेहथी मोटो

संघवी कहो, भरत सुणीने मन गहगहो। भरत कहे ते किम पामिये, प्रभु कहे सेत्रुक्ते जात्रा किये ॥ ४॥ भरत कहे संघवी पद मुझ थे, आपो हूं अंगज तुझ । इन्द्रे आण्या अक्षतवास, प्रभु आपे सन्घवी पद तास ॥५॥ इन्द्रे तिण वेला ततकाल, भरत सुभद्रा बिहुने माल । पहिरावी घर संप्रेडिया, सखर सोनाना स्थ आपिया ।।६।। ऋषभदेवनी प्रतिमा बली, रत्न तणी दीधी मन रलि। भरते गणधर घर तेडिया, शांतिक पौष्टिक सहु तिहां किया ॥७॥ कंकोत्री मुकी सहु देश, भरत तेडायो संघ अशेष । आयो संघ अयोध्यापुरी, प्रथम तीर्थंकर जात्रा करी ॥८॥ संघमक्ति कीघी अति घणी, संघ चलायो सेत्रुंजा भणी । गणधर वाहुवली केवली, मुनिवर कोडि साथे लिया वली ॥९॥ चक्रवर्त्तिनी सघली रिद्धि, मस्ते साथे लीधी सिद्धि । इय गय रथ पायक परिवार, तेतो कहेतां नावे पार ॥१०॥ भरतेसर संघवी कहिवाय, मारग चैत्य उधरतो जाय। संघ आयो सेत्रुञ्जे पास, सहुनी पुगी मननी आस ॥ ११॥ नयणे नीरख्यो शत्रुक्षय राय, मणि माणिक्य मोत्यां सुं वधाय । तिण ठामे रही महोच्छव कियो, भरते आणन्दपुर वासियो ॥१२॥ संघ सेत्रुक्षे उपर चढ्यो, फरसंता पातिक झड पड्यो । केवलज्ञानी पगलां तिहां, प्रणम्या रायण रूंख छे जिहां ॥१३॥ केवलज्ञानी स्नात्र निमित्त, ईशानेन्द्र आणीं सुपवित्त । नदी शतुअय से।हामणी, भरते दीठी कौतुक भणी ।।१४॥ गणधर देव तणे उपदेश, इन्द्रं वली दीधो आदेश। श्रीआदिनाथ तणो देहरो, भरते करायो गिरि सेहरो ॥१५॥ सोनानो प्रासाद उत्तंग, रतनमणी प्रतिमा मन रंग। भरते श्री आदिसरतणी, प्रतिमा थापी सोहामणी ॥१६॥ मरुदेवीनी प्रतिमा भली, माही प्नम थापी रली। ब्राह्मी सुन्दरी प्रमुख प्रासाद, भरते थाप्या नवले नाद ॥१७॥ इम अनेक प्रतिमा प्रासाद, भरत कराया गुरु सुप्रसाद। भरत तणो पहिलो उद्धार, सगलो ही जाणे संसार ॥१८॥

ढाल चोथी--(राग-सिन्धुडो-आञ्चावरी)--भरत तणे पाटे आठमे, दण्डवीरज थयो रायोजी । भरत पंरे संघ कियो, शत्रुअय संघवी कहायोजी । १ ॥ सेत्रुक्षे उद्धार सांभलो, सोल मोटा श्रीकारोजी । असंख्यात बीजा वली, तेहनो कहुं अधिकारोजी ॥ से० ॥ २ ॥ चैत्य करायो रूपातणो, सोनाणो बिंब सारोजी । मूलगो बिंब भंडारियो, पच्छिम दिशि तिण वारोजी ॥ से० ॥ ३ ॥ सेतुञ्जेनी जात्रा करी सफल कियो अवतारोजी। दंडवीरज राजातणो, ए बीजो उद्धारोजी ।। से० ।। ४ ।। सो सागरोपम व्यतिक्रम्या दंडवीरजथी जिवारोजी । ईशानेन्द्र करावीयो, ए त्रीजो उदारोजी ।।से०।।५।। चौथा देवलोकनो धणी, माहेन्द्र नाम उदारोजी । तिण सेत्रुञ्जेनो करावीयो, ए चोथो उद्वारोजी ।। से० ।। ६ ।। पांचमा देवलाकना धणी, ब्रह्मन्द्र समकित धाराजी । तिण सेत्रुञ्जेना कराविया, ए पांचमा उद्धाराजी ॥ से० ॥ ७ ॥ भवनपति इंद्रना किया, ए छट्टो उद्घाराजी। चक्रवर्ति सगर तणी किया, ए सातमा उद्वाराजी ॥ से० ॥ ८ ॥ अमिनंदन पासे सुण्या, सेत्रुञ्जना अधिकाराजी । व्यंतर इन्द्र करानिया ए, आठमा उद्घाराजी ॥ से० ॥ ९ ॥ चन्द्रप्रभु स्वामीना पातरा, चन्द्रशेखर नाम मल्हाराजी। चन्द्रजस राय कराविया, ए नवमे। उद्घाराजी ॥ से० ॥ १० ॥ शान्तिनाथनी सुणी देशना । शान्तिनाथ सुत सुविचाराजी । चक्रधर राय कराविया, ए दशमा उद्धाराजी ॥ से० ॥ ११ ॥ दश्चरथ सुत जग दीपता, म्रनिसुवत स्वामी वारोजी । श्रीरामचन्द्र कराविया, ए इग्यारमा उद्वाराजी ।। से० ।। १२ ।। पांडव कहे अम्हें पापीया, किम छूटां मारी मायाजी । कहे जुन्ती सेत्रुंजतणा, यात्रा कियां पाप जायाजी ॥ से० ॥ १३ ॥ पांचे पाण्डव संघ करी, सेत्रुक्षे भेटया अपाराजी । काष्ठ चैत्य विंव लेपना, ए वारमा उद्घाराजी ॥ से० ॥ १४ ॥ मम्माणी पाषाणनी, प्रतिमा सुन्दर सरूपाजी । श्रीसेतुझेना संघ करी, थापी स्कल स्वरूपाजी ॥ से० ॥ १५ ॥ अट्ठोत्तर से। वरसां गयां, विक्रम नृपथी जिवाराजी । पारवाड जावड कराविया, ए तेरमा उद्घाराजी ॥ से० ॥ १६ ॥ संवत वार तिडेात्तरे, श्रीमाली सुविचाराजी। वाहडदे मुहते करावीया, ए चौदमा उद्घारोजी (। से० ।। १७ ।। संवत तेरे इकात्तरे, देसल हर अधिकाराजी । समरेशाह कराविया, ए पनरमा उद्घाराजी से॰ ॥१८॥ संवत पन्नर सत्यासीये, वैशाख वदि शुभवाराजी। करमे डेासी करावियो, ए सालमो उद्घाराजी से॰ ॥१९॥ संप्रति काले सालमा, ए वस्ते छे उद्घाराजी। नित नित कीजे वन्दना, पामीजे भवपाराजी से॰ ॥ २०॥

दोहा-वली सेनुझा महातम कहुं, सांभलो जिम छे तेम । स्रिर धनेसर इम कहे, महावीर कहो। एम ॥१॥ जेहवो तेहवो दरसणी, सेतुंजे पूजनिक। भगवन्तनो वेश वांदतां लाभ हुवे तहतीक ॥ २॥ श्रीसेनुंजा उपरे, चैत्य करावे जेह । दल परमाण समो लहे, पल्योपम सुख तेह ॥३॥ सेतुआ ऊपर देहरो, नवो नीपजावे कोय । जीर्णोद्धार करावतां, आठ गुणो फल होय ॥ ४॥ सिर ऊपर गागर धरी, स्नात्र करावे नार । चक्रवर्तिनी स्त्री थई, शिवसुख पामे सार ॥५॥ काती पूनम सेत्रुंजे, चडीने करे उपवास । नारकी सो सागर समो, करे करमनो नाश ॥ ६ ॥ काती परव मोटो कह्यो, जिहां सिद्धा दश कोङ । ब्रह्म स्त्री वालक हत्या, पापथी नांखी छाड ।।७।। सहस लाख श्रावक भणी, भाजन पुण्य विशेष । सेत्रुंजे साधु पडिलाभतां, अधिका तेहथी देख ॥२॥

ढाल पांचमी—(धन २ अयवंती सुकुमालने, ए देशी)— सेत्रुंजे गया पाप छटीये, लीजे आलोयण एमा जी। तप जप कीजे तिहां रही, तीर्थंकर कह्यो तेमा जी से०॥१॥ जिण सोनानी चारी करी, ए आले।यण तांसा जी।

चैत्री दिने सेतुक्षे चढी, एक करे उपवासो जी ॥ से० ॥ २ ॥ वस्तु तणी चोरी करी, सात आंबिल शुद्ध थायो जी । काती सात दिन तप कियां, रतन हरण पाप जायो जी ॥ से० ॥ ३ ॥ कांसी पीतल तांचा रजतनी, चोरी कीधी जेणे जी। सात दिवस पुरिमढ करे, ता छूटे गिरि एणो जी ॥ से० ॥ ४ ॥ मोती प्रवाला मूंगीया, जीण चोर्या नरनारो जी। आंबिल करी पूजा करे, त्रण टंक शुद्ध आचारो जी ॥ से० ॥ ५॥ धान पाणी रस चोरीया, जे मेटे सिद्धक्षेत्रो जी । सेतुक्षे तलहरी साधुने, पडिलाभे शुद्ध चित्तो जी ॥ से० ॥ ६ ॥ वस्नाभरण जिणे हर्या, ते छूटे इण मेलो जी । आदिनाथनी पूजा करे, प्रह ऊठी बहु वेली जी।। से०।। ७।। देव गुरुनी धन जे हरे, ते शुद्ध थाये एमो जी। अधिको द्रव्य खरचे तिहां, पात्र पोषे बहु प्रेमी जी ॥ से० ॥ ८ ॥ गाय भेंस घोडा मही, गजनो चोरणहारो जी। दीये ते वस्तु तीरथे, अरिहंत ध्यान प्रकारो जी ॥ से० ॥ ९ ॥ पुस्तक देहरां पारकां, तिहां लिखे आपणो नामो जी। छूटे छम्मासी तप कियां, सामायिक तिण ठामो जी ॥ से० ॥ १० ॥ कुंवारी परिवाजिका, सधव अधव गुरु नारो जी । व्रत भांजे तिणने कह्यो, छम्मांसी तप सारो जी ॥ से० ॥ ११ ॥ गौ विप्र स्त्री वालक ऋषि, एहना घातक जेहो जी। प्रतिमा आगे आलोवतां, छूटे तप करी तेहो जी ॥ से० ॥ १२ ॥

ढाल छड़ी—( कुमार भले आवीयो, ए देशी)—संप्रति काले सोलमो ए, ए वरते छे उद्धार । सेत्रुझे यात्रा करूं ए, १३

सफल करूं अवतार।। से०।। १।। छह री पालतां चालीये ए, सेतुञ्ज केरी वाट ॥ से०॥ पालीताणे पहुंचीये ए, संघ मील्या बहु थाट ॥ से० ॥२॥ लिलय सरोवर पेखीये ए, विल सतानी वाव ॥ से० ॥ तिहां विसरामी लीजिये ए, वडये चोतरे आवि ॥ से०॥ ३॥ पालीताणे पाजडी ए, चढीए ऊठी परभात ॥ से० ॥ सेत्रुञ्जे नदीय सोहामणी ए, दुर थकी देखंत ॥ से० ॥ ४ ॥ चढिये हिंगुलाजने हडे ए, कलिकुंड नमीये पास ।। से० ।। बारीमांहे पेसीये ए, आणी अंग उल्लास ।। से० ।। ५ ।। मरुदेवी टूंक मनोहरु ए, गज चढ़ी मरुदेवी माय ॥ से० ॥ शान्तिनाथ जिन सोलमा ए, प्रणमीजे तसु पास ।। से० ।। ६ ।। वंश पोरवाडे परगडो ए, सोमजी शाह मल्हार ॥ से० ॥ रूपजी संघवी करावीयो ए, चौमुख मूल उद्धार ।। से॰ ।।७।। चौमुख प्रतिमा चरचिये ए, भमतीमांहि भला बिंब ॥ से० ॥ पांचे पांडव पूजिये ए, अद्भुत आदि प्रलंब ॥ से० ॥ ८ ॥ खरतरवसही खांतिसु ए, बिंब जुहारुं अनेक ॥ से ।। नेमिनाथ चवरी नम्रुं ए, टालुं अलग उद्देग ।। से० ।। ९ ।। धरम दुवारमां हिं नीसरूं ए, कुगति करूं अति दूर ॥ से०॥ आवुं आदिनाथ देहरे ए, करम करूं चकचूर ॥ से० १० ॥ मूलनायक प्रणमं मुदा ए, आदिनाथ भगवंत ॥ से० ॥ देव जुहारुं देहरे ए, भमतीमां हि भमंत ॥ से० ॥ ११ ॥ सेत्रु अ उपर की जिये ए,

पांचे ठाम सनात्र ॥ से०॥ कलश अहोत्तर सो करी ए, निरमल नीरसं गात्र ॥ से० ॥ १२ ॥ प्रथम आदिसर आगले ए, पुंडरीक गणधार ॥ से० ॥ रायल तल पगला नमुं ए, शान्तिनाथ सुखकार ।। से० ।। १३ ।। रायण तल पगला नम्रं ए. चोमुख प्रतिमा चार ॥ से॰ ॥ बीजी भूमि बिंबाविल ए, पुंडरीक गणधार ॥ से० ॥ १४ ॥ स्रज्जुण्ड निहालीये ए, अति भली उलका झोल ।। से॰ ।। चेलणा तलाई सिद्धशिला ए, अंग फरसुं उल्लोल ॥ से० ॥ १५ ॥ आदिपुर पाजे उतरुं ए, सिद्धवड लहुं विसराम ॥ से॰ ॥ चैत्य-प्रवाडी इणपरि करी ए, सीधा वंछित काम ॥ से० ॥ १६ ॥ जात्रा करी सेतुजातणी ए, सफल कियो अवतार ॥से०॥ कुशल खेमसुं आवियो ए, संघ सहु परिवार ॥ से० ॥ १७ ॥ सेतृक्षारास सोहामणो ए, सांभलज्यो सह कोई ॥ से० ॥ घर वेठा भणे भावसुं ए, तसु जात्रा फल होई ॥ से० ॥ १८॥ संवत सोल वयासीय ए, सावण वदि सुखकार ॥ से० ॥ रास भण्यो सेतुक्षा तणो ए, नगर नागोर मझार ॥ से० ॥ १९ ॥ गिरुवो गच्छ खरतरतणो ए, श्रीजिनचन्द्रसूरीस ॥ से० ॥ प्रथम शिष्य श्रीपूज्यना ए, सकलचन्द्र—सुजगीस ।। से० ।। २० ।। तास शिष्य जग जाणीए ए, समयसुन्दर उनज्झाय ॥ से० ॥ रास रच्यो तिणे रूअडो ए, सुणतां आणंद थाय ।। से० ॥ २१ ॥

## ॥ श्री गौडीपाश्वीजन-वृद्धस्तवनम् ॥

(दृहा)—वाणी ब्रह्मवादिनी, जागै जग विख्यात। पास तणा गुण गावतां, गुज गुख वसज्यो मात ॥१॥ नारंगे अणहिलपुरे अहमदाबादै पास। गौडीनो धणी जागतो, सहुनी पूरे आस ॥२॥ ग्रुभ वेला ग्रुभ दिन घडी, ग्रहुरत एकमंडाण। प्रतिमा ते इह पासनी, थई प्रतिष्ठा जाण॥३॥

(ढाल)—गुणहि विशाला मंगलिक माला, वामानो सुत साचोजी। धण कण कंचण मणि माणक दे, गौडीनो धणी जाचौजी (गु०)।। ४ ।। अणहिलपूर पाटण मांहे प्रतिमा, तुरक तणें घर हुंती जी। अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी वालि विगृती जी (गु॰) ॥ ५ ॥ जागंतो जक्ष जेहने कहिये, सहणो तुरकनै' आपै जी। पास जिनेसर केरी प्रतिमा, सेवक तुज संतापै जी (गु॰)॥६॥ प्रह ऊठीने परगट करजे, मेघा गोठीने देजे जी। अधिक म लेजे ओछो म लेजे, टकापांचसे लेजे जी ॥ गु० ॥ ७ ॥ नहि आपीस तो मारीस मुरडीस, मोर बंध बंधास्ये जी। पुत्र कलत्र धन हय हाथी तुझ, लच्छी घणी घर जास्यै जी ॥ गु० ॥ ८ ॥ मारग पहिलो तुझनें मिलस्यै, सारथवाह जे गोठी जी । निलवट टीलो चे खा चेढ्या, वस्तु वहे तसु पोठी जी ॥ गु० ॥ ९ ॥

(दूहा)—प्रनसुं बीहनो तुरकडो, मार्ने वचन प्रमाण। बीबीनें सुहणा तणो, संभलावे सही नाण ।। १० ।। बीबी बोलें तुरकने, बडा देव है कोय । अब सताव परगट करा, नही तरमारे सोय।। ११।। पाछली रात परोडीयै, पहेली, वांधै पाज । सुहणा माहें सेठने, संभलावै जक्षराज ।। १२ ।।

(ढाल)-ऐम कहीं जक्ष आयो राते, सारथवाहने सुहणे जी। पास तणी प्रतिमा तूं लेजे, ले तो सिर मत धूणे जी 11 एम० ॥ १३ ॥ पांचसै टका तेहने आपे, अधिको म आपिस बारू जी। जतन करी पहुंचाडे थानिक, प्रतिमा गुण संभारे जी।। एम० ॥ १४ ॥ तुझने होसी बहु फलदायक, भाई गौठी सुणजे जी । पूजीस प्रणमीश तेहना पाया, प्रह उठीने थुणजे जी ॥ ए० ॥१५॥ सुहणी देईने सुर चाल्यो, आपणे थानक पहुंतो जी । पाटण मांहे सारथवाहु, हींडे तुरकने जीतो जी ॥ ए० ॥ १६ ॥ तुरकै जातां दीठो गोठी, चोखा तिलक लिलांडै जी। संकेत पहुतो साचो जाणि, बोलावै वहु लांडै जी ।। ए० ।। १७ ।। मुझ घर प्रतिमा तुझनें आपुं, पास जिलेसर केरी जी। पांचसै टकाजा मुझ आपै, मोल न मांगु फेरी जी ॥ ए० ॥ १८ ॥ नाणो देई प्रतिमा लेई, थानक पहुंतो रंजै जी। केसर चंदन मृग-मद घोली, विधिसुं पूजा रंगे जी।। ए०।। १९॥ गादी रूडी रुनी कीधी, तेमांहि प्रतिमा राखें जी। अनुक्रम आन्या परिकर माहें, श्रीसंघ ने सुर साखे जी ॥ ए० ॥ २० ॥ उच्छव दिन दिन अधिका थाये. सत्तर भेद सनात्रो जी। ठाम ठामना दरसण करवा, आवै लोक प्रभाता जी।। ए० ॥ २१ ॥

(दृहा)-इक दिन देखें अविधिसं परिकरपुरनो भङ्ग। जतन करूं प्रतिमा तणो, तीरथ अर्छ अभङ्ग।। २२ ॥ सुहणो अप सेठने, थल अटवी उजाड। महिमा थास्यै अति घणी, प्रतिमा तिहां पहुंचाड।।२३॥ कुशल खेम तिहां अछे, तुझनें मुझने जाणि। संका छोडी काम करि,करतो मकरि संकाणि॥२४॥

(ढाल)-पास मनोरथ पूरा करै, वाहण एक वृषभ जोतरै। परिकरथी परियाणों करे, एक थल चढि बीजो उतरे ॥ २५॥ बारे कोस आन्या जेतले, प्रतिमा निव चाले तेतले। गोठी मनह विमासण थई, पास भुवन मंडावुं सही॥२६॥ आ अटवी किम करुं प्रयाण, कटको कोई न दीसै पाहाण। देवल पास जिनेसर तणो, मंड़ावुं किम गरथें विणो ॥ २७ ॥ जल विन श्रीसंघ रहस्यै किहां, सिलावटो किम आवे इहां। चिन्तातुर थयो निद्रा लहै, यक्षराज आवीने कहै।।२८॥ गुंहली ऊपर नाणो जिहां, गरथ घणो जाणीजे तिहां। स्वस्तिक सोपारीने ठाणि, पाहण तणि उल्लंटस्यै खाणि ॥२९॥ श्रीफल सजल तिहां किल जुओ, अपृत जल नीसरसी कूओ। खारा कुवा तणो इह सैनाण, भूमि पड्यो छैं नीलो छाण ॥३०॥ सिलावटो सीरोही वसै, कोढ पराभवियो किसमिसे। तिहां थकी तूं इहां आणजे, सत्य वचन माहरो मानजे ॥३१॥ गोठीनो मन थिर थापियो, सिलावटने सुहणो दियो। रोग गमीने पुरूं आस, पास, तणो मंडे आवास ॥ ३२॥ सुपन मांहे मान्यो ते वैण, हेम वरण देखाड्यो नैण। गोठी मनह मनोरथ हुवा, सिलावटने गया तेडवा ॥ ३३॥ सिलवटो आवै स्रमो, जिमें खीर खांड वृत चूरमो। घडैं घाट करैं कोरणी,

लगन भलै पाया रोपणी ॥ ३४॥ थंभ थंभ कीधी प्तली, नाटक कौतुक करती रली। रंगमंडप रिलयामणो रचे, जोतां मानवनो मन वसे ॥ ३५॥ नीपायो पूरो प्रासाद, स्वर्ग समो मंढे आवास। दिवस विचारी इंडा घड्यो, ततरिवण देवल उपर चढ्यो ॥ ३६॥ ग्रुभ लगन ग्रुभ वेला वास, पव्वासण वेठा श्रीपास। महिमा मोटी मेरुसमान, एकलिमल वगडे रहैवान ॥ ३७॥ वात पुराणी में सांभली, स्तवन मांहि स्वधी सांकली। गोठी तणा गोतरिया अच्छै, यात्रा करीने परणे पछै ॥३८॥

(दोहा)—विघन विडारन यक्ष जिंग, तेहनो अकल सरूप। प्रीत करे श्री संघने, देखाडै निज रूप।। ३९।। गिरुओ गोडी पास जिन, आपे अरथ भंडार। सांनिध करे श्री संघने, आसा पूरणहार।।४०।। नील पलाणै नील हय, नीलो थई असवार। मारग चूका मानवी, वाट दिखावण. हार ।। ४१।।

(ढाल)-वरण अढार तणो लहै भोग, विधन निवारे टाले रोग। पवित्र थई समरे जे जाप, टाले सगला पाप संताप। १४२।। निरधनने धरी धननो सुत, आपे अपुत्रीयाने पुत्र। कायरने सरापण धरे, पार उतारे लच्छी वरे।। ४३।। दोर्भागीने दे सोभाग, पग विह्णाने आपे पग। ठाम नहीं तेहने धैं ठाम, मनवंछित पूरे अभिराम।। ४४।। निराधारने धे आधार, भवसागर उतारे पार। आरतियानी आरत भंग, धरे ध्यान ते लहैं सुरंग।। ४५।। समर्या सहाय दीये यक्षराज, तेहना मोटा अछ दिवाज। बुद्धिहीण ने बुद्धिप्रकाश, गूंगाने दे वचन- विलास ।।४६।। दुःखियाने सुखनो दातार, भयभंजणरंजण अव-तार । वंधन तूटे वेडी तणा, श्रीपार्थ नाम अक्षर स्मरणा ।।४७।।

(दृहा)-श्री पार्श्वनाम अक्षर जपे, विश्वानर विकराल। हस्ति ज्य दृरे टलै, दुईर सिंह सियाल ।। ४८ ॥ चोर तणा भय चुकवे, विष अमृत उडकार। विषधरनो विष ऊतरे, संग्रामे जय जय कार। ४९ ॥ रोग सोग दालिद्र दुःख, दोहग दूर पलाय। परमेसर श्री पासनो, महिमामन्त्र जपाय ॥ ५० ॥

(कडाखानी चाल)—उंजित उंजित उंज उपसम धरी, ॐ ही श्री श्री पार्श्व अक्षर जपंते। भूत ने प्रेत झोटिंग व्यंतर सुरा, उपसमे वार इकबीस गुणंते (उं०)॥ ५१॥ दुईरा रोग सोगा जरा जंतने, ताव एकान्तरा दुचपंते। गर्मबन्धन व्रणं सर्प विच्छ विषं, चालिका बालमेवा झखंते (उं०)॥५२॥साइणी डाइणी रोहिणी रंकणी, फोटका मोटका दोष हुंते दाढ उंदर-तणी कोल नोला तणी, स्वान सीयाल विकराल दंते (उं०)॥५३॥ धरणेंद्र पद्मावती समर शोभावती, वाट आघाट अटवी अटंते। लखमी लेंद्र मिले सुजस वेला उल, सयल आस्या फले मन हसंते (उं०)॥ ५४॥ अष्ट महाभय हरें कानपीडा टले, उत्तरे सल सीसग भणंते। वदत वर प्रीतसं प्रीतिविमल प्रभू, श्री पास जिण नाम अभिराम मन्ते (उं०)॥ ५५॥

(कलश)-तपगच्छनायक सुखदायक श्री विजयसेन स्रीश्वरी तसपाट उदयाचले उदयो विजयदेव सुहंकरो । इम थुण्यो गोडीपास जिनवर श्रीतिविमल जय करो भणे गुणे, भणे गणे भाविक शुद्ध भावे तस घर मंगल जयकरो ॥ ५६ ॥ समाप्त॥

### स्व॰ आचार्य श्री जिनरिद्धिसूरिजि महाराज के

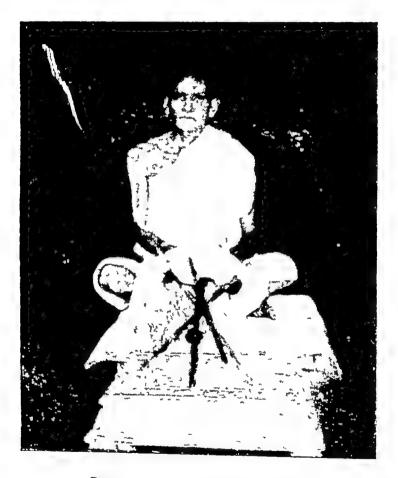

शिष्य स्व. गुलावमुनिजि महाराज



#### ॥ तावका छंद ॥

ॐनमो आनंदपुर अजयपाल राजान । माता अजया जनिमयो, ज्वर तु कृपानिधान ॥ १ ॥ सात रूप शक्ते हुवो, करवा खेल जगत । नाम धरावी जूजूवा, पसर्था तुं इत चत ॥ २ ॥ एकांतरो वेलांतरो, तीओ चोथो नाम । सीत उष्ण विषमज्वरो, ए साते तुज नाम ॥ ३ ॥

#### छंद मालदाम।

ए साते तुज नाम सुरंगा, जपतां पूरे कोडि उमंगा। ते नाम्या जे जालिमजुंगा, जगमां व्यापी तुज जस गगा ॥ ४ ॥ तुज आगे भूपति सवि रंका, त्रिभुवनमें वाजे तुज डंका। माने नहिं तु केहने निशंका, तुत्ठो आपे सोवन टका ॥ ५ ॥ साधक सिद्ध तणा मद् मोडे, असुर सुरा तुज आगल दोडें। दुष्ट धिष्टना कंधर तोडें, निम चाले तेहने तुं छोडें ।। ६ ।। आवंतो धरहर कंपावे, डाह्याने जिम तिम बहेकावे। पहेलो तुं कडिमांथी आवे, सौ सीरख पन सीत न जावे।। ७।। ही ही हु हु कार करावे, पांसिळ्यां हाडां करडावें। कनाले पण अमल जगावें, तापे पहिरणमां मूतरावे ॥ ८॥ आसो कार्तिकमां तुज जोरो, हठ्यो न माने धागो दोरो । देश विदेश पहावें सोरो, करे सबल तुं तातो दोरो ॥ ९ ॥ तु हाथीना हाडां भांजे, पापीने तोते कर पंजे। भगतवच्छल भक्तें जो रंजे, तो सेवकने कोई न गंजे ॥ १० ॥ फोडे तु डक डमरु डाकं, सुरपति सरिखा माने हाक । धमके धुंसड धीसड धाकं, चडतो जाले चंचल चाक ।। ११।। पिसुण पद्याडण नहिं को तो थी, तुज जस वोल्या जाय न कोथी। सीअण विलंब करो ए थोथी, महिर करी अलगा रहो मोधी ॥ १२ ॥ भगत थकी एवडी कां खेडो, अवल अमीना छांटा

रेडो। राखो भगतनो ए निवेडो महारा जमूको मुज केडो।। १३॥ छाजवसो मा अजया राणी, गुरु आणा माना गुणखाणी। घरे सीधावो करुणा आणी, कहु छुं नाके छीटी ताणी।। १४॥ मंत्रं सिहत ए छन्द् जे पढसे, तेहने ताव कदि निहं चढसे। कान्ति कमला देहें नीरोगं, छहेंसे नवला छीला भोगं।। १५॥

#### कलश।

अजयपाल आखीजे ।। अजया जात अठार, वांचई साते वेटा । जपतां एहि ज जाप, भगतसुं न करे मेटा ।। उतरें अंग चढीय, पलमें तारी वयणें मुदा । कहे कान्ति रोग नावे कदें सारमंत्र गणीये सदा ।। १६ ।। इति ।।

#### ॥ चार शरणा ॥

मुजने चार शरणा होजो, अरिहंत सिद्ध सुसाधुजी; केव श धर्म प्रकाशीयो, रत्नत्रय अमुळख छाधोजी ॥ मु०॥१॥च उगति तणा दुःख छेदवा, समरथ शरणां चारोजी; पूर्वे मुनिवर जे हुआ, तेणे कीधां शरणा तेहोजी ॥ मु०॥ २ ॥ संसारमांही जीवने, समरथ शरणां चारोजी; गणिसमयसुंदर एम कहे, कल्याण मंगळकारीजी ॥ मु०॥३॥ छाख चोराशी जीव खमावीए, मन धरी परम विवेक जी; मिच्छा मि दुक्क इं दीजिए, जिनवचने छहीए टेकोजी ॥ छा० ॥ ४ ॥ सात छाख भू दग तेष्ठ-वाडना, दश चौद वनना भेदोजी; षद् विगळ सुर तिरी नारकी, चढ चढ चढदे नरना भेदोजी ॥ छा० ॥ ४ ॥ माहरे वैर नहीं छे कोइसुं, सडसुं मित्र संभावोजी; गणि-

समयसुंदर एम कहे, पामीए पुण्य प्रभावोजी ॥ छा० ॥ ६ ॥ पाप अढारे जीव परिहरो, अरिहत सिद्धनी साखेजी, आछोव्या पाप छुटीए, भगवत एणी परे भाखेजी ॥ पा० ॥ ७ ॥ आश्रव कषाय दोय बंधना, विछ कछह अभ्यारव्यानजी; रित अरित पैशुन निंदना, माया मोह मिश्यातजी ॥ पा० ॥ ८ ॥ मन वचन कायाए जे कर्यी, मिच्छा मि दुकडं ते होजोजी; गिणसमयसुंदर एम कहे, जैनधर्मनो मर्म एहोजी ॥ पा० ॥ ९ ॥ धन धन ते दिन मुज किद हौस्ये, हुं पामीशं संजम सुधो जी; पूर्व ऋषि पथे चालशुं, गुरुवचने प्रतिवृधोजी ॥ ध० ॥ १० ॥ अंतपंत भिक्षा गौचरी, रण बने काउरसग्ग करशुं जी; समता शत्र मित्र भावशुं, संवेग सुधो धरशुं जी ॥ ध० ॥ ११ ॥ संसाग्ना संकटधकी, हुं छूटीश जिनवचने अवधारो जी; धन धन समयसुंदर ते घडी, तो पामीश भवनो पारो जी ॥ घ० ॥१२॥ इति॥

#### आलोयण—स्तवन ।

वे कर जोड़ी विनवुंजो, सुण स्वामी सुविदित। कूड कपट मूकी करिजी, बात कहुं आपवीत ॥ १॥ कृपानाथ सुस विनती अवधार ॥ देर ॥ तुं समरथ त्रिभुवन धणीजो, सुझने दुत्तर तार ॥ कृ० ॥२॥ भवसायर भमतां थकां जी, दीठां दुःख अनन्त । भाग संयोगे भेटी-याजो, भयभञ्जण भगवन्त ॥ कृ० ॥ ३॥ जे दुःख भांजे आपणो जी, तेहने किहये दुःख । परदुःखभञ्जण तू सुण्योजी, सेवकने द्यो सुक्ख ॥ कृ० ॥ ४ ॥ आलोयण लीघां विनाजी, जीव रुले संसार । कृप ॥ कृष्णो अधिकार ॥ कृ० ॥ ५ ॥ दूषम-काले दोहिलोजो, सुधो गुरु संयोग । परमारथ पीछे नहींजी, गहरप्रवाही

होग छ० ।। ६ ।। तिण तुझ आगह आपणांजी, पाप आहोऊं आज । मांय बाप आगल बोलतांजी, बालक केही लाज ? ॥ कु० ।। ७ ।। जिन धर्म जिन धर्म सहु कहेजी, थापे आपणी वात । समाचारी जुइ जुइजी, संशय पड्युं मिथ्यात ॥ छ० ॥ ८ ॥ जाण अजाणपणे करीजी, बोल्या उत्सूत्र बोल । रतने काग उड़ावतांजी, हार्यों जन्म निटोल ॥ कु० ॥ ९ ॥ भगवन्त भाष्यो ते किहांजी, किहां मुझ करणी एह । गज पाखर खर किम सहेजी, सबल विमा-सण तेह ॥ ऋ०॥ १०॥ आप परूप्यो आकरोजी, जाणे लोक महन्त । पिण न करूं परमादीयोजी, मासाहस दृष्टान्त ॥ कु० ॥ ११ ॥ काल अनन्ते मै लहाजी, तीन रतन श्रोकार। पिण परमादे पाडियाजी, किहां जई करूं पुकार ।। कु० ।। १२ ।। जाणुं उत्कृष्टो करूं जी, उद्यत करूं रे विहार । धीरज जोव धरे नहींजी, पोते बहु संसार।। कु० ॥ १३ ॥ सहज पड्यो मुझ आकरोजी, न गमे रूडी वात। पर्निदा करतां थकांजी, जावे दिन ने रात ॥ कु० ॥ १४ ॥ किरिया करता दोहिलीजी, आलस आणे जीव । धरम पखे धंघे पड्योजी, नरके करस्ये रीव।। कु०।। १५।। अणहुंतां गुण को कहेजी, तो हरखुं निश्चित्त । कोइ हितिशिक्षा भली कहेजी, तो मन आणुं रीश ।। कु० ।। १६ ।। वाद भणी विद्या भणीजी, पररख़ग उपदेश । मन संवेग धर्या नहींजी, किम संसार तरेश १॥ छ०॥ १७॥ सूत्र-सिद्धान्त वखाणतांजी, सुणतां करमविपाक । खिण एक मनमांहि ऊपजेजी, मुझ मरकट वैराग ॥ छ० ॥ १८ ॥ त्रिविध त्रिविध करी ऊचर्रजी, भगवन्त तुम्ह हजूर । वारवार भांजुं वलीजी, छुटक वारी दूर ।। कु० ।। १९ ।। आप काज सुख राचतांजी, कीघा आरम्भ

कोड़ । जयणा न करी जीवनीजी, देव दयापर छोड़ ।। ऋ० ।। २० ।। वचन दोष ज्यापक कह्या जी, दाख्या अनरथ दण्ड । कूड़ कपट बहु केलवीजी, व्रत कीधा शतखंड ॥ कु० ॥ २१ ॥ अणदीघा लीजे तृणाजी, तेही अदत्तादान ॥ ते दूषण लागा घणाजी, गिणतां नावै ज्ञान ।। कु० ।। २२ ।। चचल जीव रहे नहीं जी, राचे रमणी रूप। काम विटंबण सी कहुंजी, ते तुं जाणे स्वरूप ॥ कु॰ ॥ २३ ॥ माया मगता में पड्योजी, कीधा अधिका छोभ । परिमह मेल्या कारमोजी, न चढी संयम शोभ ॥ कु० ॥ २४ ॥ लागा मुझने लालचेजी, रात्रिभोजन दोष। मैं मन मूक्यो माहराजी, न धर्यो धरम संताष।। कु० ॥ २५ ॥ इण भव परभव दृह्ज्याजी, जीव चौराशी लाख । ते मुझ मिच्छा मि दुक्कडंजी, भगवंत तारी साख ॥ ऋ० ॥ २६ ॥ करमादान पन्नरे कह्यांजी, प्रगट अठारे पाप। जे मैं की थां ते सहुजी, वगश २ माई माप ॥ कु० ॥ २७ ॥ मुझ आधार छे एटलेाजी, सद्हणा छ शुद्ध । जिनधर्म मीटा जगतमेंजी, जिम साकर ने दूध ॥ कु० ॥ २८ ॥ ऋपभदेव तूं राजीयोजी, सेत्रुंजगिरि सिणगार। पाप आलोया आपणांजी कर प्रमु मोरी सार ॥ कु०॥ २९॥ मर्म एह जिनधर्मनाजी, पाप आलोगां जाय। मनसुं मिच्छा मि दुफडंजी, देतां दूर पूछाय ॥ कु० ॥ ३० ॥ तूं गति तूं मित तूं धणीजी, तूं साहिव तुं देव। आण धरूं सिर ताहरीजी, भव भव ताहरी सेव।। छ० ॥ ३१ ॥ (कलका)-इम चढीय सेत्रुंन चरण भेट्या नाभिनंदन जिन तणा, कर जाडी छादि जिणंद आगे पाप आले।या आपणा । श्रीपूज्य जिनचन्द्रसूरि सद्गुरु प्रथम शिष्य सुजस घणे, गणि सकलचन्द सुशिष्य वाचक समयसुंद्र गणि भणे ॥ कु० ॥ ३२ ॥ इति ॥

## पद्मावती-आलोयण।

्हिंचे राणी पदमावती, जीवराशि खमावे। जाणपणुं जग ते भछुं, इण वेला आवे ॥ १ ॥ ते मुझ मिच्छा मि दुक्कडं, अरिहंतनी साख । जे मैं जीव विराधिया, चडरासी छाखं ।। ते० ।। २ ॥ सात छाख पृथिवी तणां, साते अप्काय । सात लाख तेककायना, साते वली वाय ॥ ते० ॥ ३ ॥ दश प्रत्येक वनस्पति, चउरह साधारण । बी ती चडरिंद्रिय जीवना, वे वे छाख विचार ॥ व० ॥ ४ ॥ देवता तियँच नारकी, चार चार प्रकासी-। चउदह छाख मनुष्यना, ए छाख चडरासी ।। ते० ।। ५ ।। इण भव पर्भव सेवियां, जे पाप अढार । त्रिविध २ करी परिहरूं, दुरगति दातार ॥ ते० ६ ॥ हिंसा कीधी जीवनी, बोल्या मृषावाद । दोष अद्तादानना . मैथुन उनमाद ॥ ते० ।। ७ ॥ परित्रह मेल्या कारिमा, कीधो कोध विशेष। मान माया लोभ मैं किया, वली राग ने द्वेष ॥ ते० ॥ ८ ॥ कलह करी जीव दूहव्यां, दीना कूडा कलंक । निंदा कीधी पारकी, रति अरति निःशंक ॥ ते० ॥९॥ चाडी खाधी चोतरे, कीधो थापणमोसो । कुगुरु कुदेव कुधर्मनो; भलो आण्यो भरोसो॥ ते०॥१०॥ खाटकीने भवे मै किया, जीवना वध घात । चिडिमार भवे चिडकलां, मार्था दिन रात ॥ ते० ॥ ११ ॥ माछीगर भवे माछछां, झाल्या जलवास । धीवर भील कोली भवे, मृग मार्या पास ॥ ते० ॥ १२ ॥ काजी मुहाने भवे, पढी मंत्र कठोर । जीव अनेक जबै किया, कीघा पाप अघोर ॥ ते ।। १३ ॥ कोटवालने भवे मैं किया, आकरा कर दंड । वंदीवान मराविया, कोरडा छडी दंड ॥ ते० ॥ १४ ॥ परमाधामीने भवे, दीधां नारकी दुक्ख। छेदन भेदन वेदना, ताड़ना अति तिक्ख।।

ते० ॥ १५ ॥ कुभारने भवे मैं किया, निम्माह पचाव्या । तेली भव तिल पीलिया, पापे पेट भराव्या ॥ ते० ॥ १६ ॥ हालीने भव हल खेडिया, फाड्यां पृथिचीना पेट । सूड निदाण घणां कियां, दीघां वलद चपेट ।। ते० ।।१७।। मालीने भवे रोपियां, नानाविध घृक्ष । मूल पत्र फल फूलनां, लाग्यांपाप ते स्था।। ते०।।१८।। अघोवाइ-याने भवे, भर्या अधिका भार। पोठी उँट कीडा पड्या, दया नावी लगार ।। ते॰ ।। १९ ।। छीपाने भवे छेतयी, कीधां रांगणि पास । अग्नि आरंभ किया घणा, धातुर्वाद अभ्यास ॥ ते० ॥ २० ॥ सूर पणे रण झू झता, मार्थी माणसबृंद । मदिरा मांस भक्ष्या घणां, खाधा मूळ ने कद ।। ते० ।। २१ ।। खाण खणावी धातुनी, पाणी ऊळेच्या । आरंभ कीधा अतिघणां, पोते पापज संच्या ॥ ते० ॥ २२ ॥ अंगार-कर्म किया वली. धरमे दव दीधां। सम लेई वीतरागना, कूडा कोशज कीधा ॥ ते० ॥ २३ ॥ विह्री भवे चंदर लिया, गीलोई हत्यारी । मूढ गमार तणे भवे मैं जूं लीख मारी ॥ ते० ॥ २४ ॥ भांडभूंजा तणे भवे, एकेन्द्रिय जीव । ज्वारी चिणा गहु सेकियां, पाइन्ता रीव ॥ ते० ॥ २५ ॥ खांडण पीसण गारना, आरंभ अनेक । रांधण इंधण आगिना किया पाप उदेग ॥ ते० ॥ २६ ॥ विकथा चार कीधी वली सेन्यां पच प्रमाद। इष्ट वियोग पाड्या किया, रोदन विषवार ॥ ते० ॥ २७ ॥ साधु अने श्रावकतणां, व्रत लेई भांग्यां, मूल अने उत्तरहणा, दूपण मुझ लाग्यां ॥ ते० ॥ २९ ॥ सार विच्छू भिंह चीतरा, शिकरा ने शमली । हिंसक जीवतणे भवे, हिंसा कीधी सबली ॥ ते० ॥ २९ ॥ सूआवडी दृषण घणां, वली गरभ गलाव्यां। जीवाणी ढोल्यां घणां, शीलत्रत भंजाव्यां।। ते०।। ३०।। भव अनंत भमतां थकां, कीया कुटुम्य संबंध। त्रिविध त्रिविध करी वे।सकं, तिणसुं प्रतिबंध।। ते०।। ३१।। इणभव परभव इण परे, कीधां पाप अखत्र। त्रिविध त्रिविध करी वे।सिकं, ककं जनम पवित्र।। ते०।। ३२।। राग वैराडी जे सुणे, ए त्रीजी ढाल। समयसुंदर कहे पापथी, छुटे ततकाल।। ३३।। इति।।

सकछकुरालवही पुष्करावर्त्तमेघो, दुरिततिमिरभानुः कल्पवृक्षेापमानः॥ भवजलनिधिपातः सर्वसंपत्तिहेतुः, स भवतु सततं वः श्रेयसे पार्श्वदेवः॥ १॥

\* 8 \*

राग प्रभाती जे करे प्रह ऊगमते सूर।
भूख्यां भाजन संपजे कुरहा करे कपूर।। १।।
अंगुठे अमृत वसे छिव्ध तणो भंडार।
ते गुरु गौतम समिरये मनवंछित दातार।। २॥
पुंडरीक गायम पमुहा गणधर गुण संपन्न।
प्रह ऊठीनें प्रणमतां चवदेसें वावन्न॥ ३॥
खंतिखमं गुणकिळयं सुविणीयं सव्वलिखसंपन्नं।
वीरस्स पढमसीसं गायमसामि नमंसामि॥ ४॥
सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायने।
सर्वलिखिन्धानाय गौतमस्वामिने नमः॥ ५॥ इति॥

## अथ

# पाक्षिक-चातुर्मासिक-सांवत्सरिक-प्रतिक्रमणविधिः।

दिन के अन्तिम प्रहर में पौषधशाला आदि किसी एकानत रथान में जाकर, प्रथम सामायिक लेनेके लिये उस स्थानका तथा वस्न का पिललेहन करे। पीछे मुनिराज न हों तो उच्च स्थान पर पुस्तक या नवकारवाली आदि रख कर 'तीन नवकार' पढ कर स्थापनाजी स्थापन करे। यादमें (पृ० २ में लिखे अनुसार) तीन खमासमण देकर 'इच्छकार भगवान '0' (मुखपुच्छा) पूछ कर 'अव्मुहिओमिठ' खमाकर श्रीगुरु महाराज को या स्थापनाचार्यजी को वंदना करे। पीछे स्थापनाचार्य के सामने उकड़ आसन (दोनो पर पर) वंठ कर, भूमि प्रमार्जन कर के बार्य ओर आसन रख कर, चरवला मुँहपत्ति हाथ में छेकर (सामायिक छेवे) खमासमण दे-

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक लेवा मुहपत्ति पिंदेलेहं ? 'इच्छं' ॥ (ऐसा कहकह मुँहएत्ति पडिलेहना, पचीस वील कहकर पीछे-)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक संदिसावुं ? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक ठाउं ? 'इच्छं' ॥ (हाथ जोड मस्तक नमा कर तीन नवकार गिने, पीछे—)

"इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पसायकरी सामायिक दंडक उच्चरावो जी"॥

(ऐसा बोलकर स्वयं तीन वार 'करेमि भते' उच्चरें।)

करेमि भंते! सामाइअं, सावज्जं जोगं पच्चव्यामि, जाव नियमं पज्ज्ञवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि न कारवेमि; तस्स भंते! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि!

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिअ।ए मत्थएण वंदामि ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! इरिया-वहियं पडिक्रमामि ? ''इच्हं'' इच्छामि पडिक्र-मिउं, इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे, पाणक्रमणे, वीयक्रमणे, हरियक्रमणे, ओसा-उत्तिग-पणग-दग- मही-मक्कडासंताणा-संकमणे, जे मे जीवा विराहिया। एगिदिया, वेइंदिया, तेइंदिया. चउरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघद्विया, परिया-विया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसो-हीकरणेणं, विसछीकरणेणं. पावाणं, कम्माणं, निग्घायणट्टाए. ठामि काउस्सग्गं ॥

अत्रत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिस-ग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए. सुहुमेहिं अं (२१२) पक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि।

संचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्रिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं अभगो। अविराहिओ हुज मे काउस्सग्गा, जाव अरिहं-ताणं भगवंताणं, नमुकारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि॥ (यहां पर एक 'लोगस्स' या चार नवकार का काउससग करना, पीछे नीचे लिखे अनुसार प्रगट 'लोगस्स' कहना ।) लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे

।।२।। सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिन्नंस-वासुपुक्तं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि।।३।। कुंधुं अरं च मिलं, वंदे मुणिसुव्वयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्टने।म, पासं तह वद्धमाणं च।।४।। एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीण-जर-मरणा। चडवीसं पि

जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय-

वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-त्रोहिलामं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु॥७॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पचक्खाण लेवा मुहपत्ति पडिलेहं ? "इच्छं" ॥

(अय नीचे बैठ कर मुँहपत्ति पहिलेहे और दो वार वांदणा दें। परंतु चउविहाहार उपवास हो तो मुँहपत्ति नहीं पहिलेहे और बांदणा भी नही दे। तिविहाहार उपवास हो तो मुँहपत्ति पहिलेहे परन्तु वांदणा नहीं दे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदि जं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसी-हि; अहोकायं काय-संफासं, खमणिजो भे किछामो, अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्कम्मं, आवस्सिआए, (,२१४) पाक्षिक चातुर्शिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि। पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसाय-णाए तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मण-दुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए,मायाए,लोभाए,सबकालिआए, सब्मि-च्छोवयाराए, सवधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक-मामि, निंदामि, गरिहामि;अप्वाणं वोसिरामि॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिजं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसी-हि; अहोकायं काय-संफासं, खमणिज्ञो भे किलामो, अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे दिवसी वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रम्मं, पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुकडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए,

मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सब्दमिच्छोवया-राए, सबधम्माइकमणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्रमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥१॥

(अब यथाशक्ति पश्चक्खाण करना । तिविहाहार <u>उपवास</u>, <u>आयिछः, पकासणा</u> आदि व्रत किया हो तो <u>पाणद्वार</u> का पच्चक्खाण करना।)

इच्छकार भगवन्! पसाउ करी पच्चक्खाण करावोजी ॥

पाणहार दिवसचिरमं पच्चवलाइ, अन्नत्थणा-भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सबसमा-हिवत्तियागारेणं, वोसिरइ ॥

(पाणी विलक्षल न पीना होवे तो च उविद्वाहार पच्चक्खाण करना।)

दिवसचिरमं पच्चवलाइ, चउिह्नं पि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सबसमाहिवत्तिआ-गारेणं वोसिरइ।

( फेवल पानी पीना होवे तो दुविदाहार पच्चक्खाण करना।)

दिवसचिरिमं पचक्लाइ. दुविहं पि आहारं असणं, खाइमं, अन्नत्थणाभोगेणं. सहसागारेणं, महत्तरागारेणं,सबसमाहिवत्तिआगारेणं वोतिरङ्गा इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय संदिस्सावुं ?'इच्छं'। इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करं ? 'इच्छं'॥

(इस प्रकार कह आठ नवकार गिनना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदि छं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बेसणे संदिस्सावुं ? 'इच्छं' ॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदि छं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् । बेसणे ठाउं ? 'इच्छं' ॥

( अब आसन बिछा कर बैठ जाय और वस्न की आवश्यकता हो तो नीचे का पाठ बोल कर वस्न प्रहण करें।)—

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पांगुरणो संदिस्सावुं ? 'इच्छं'॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पांगुरणो पडिग्गहुं ? 'इच्छं'॥

(अय नीचे लिखे विधि अनुसार प्रतिक्रमण करें। प्रथम तीन रामासमण देकर चैत्यवद्न करें अर्थात ' जय तिहुयण०' वोलें।)

इच्छामि खमासमणो। वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैत्यवंदन करं? 'इच्छं'॥

जय तिहुअण स्तोत्र ॥

जय तिहुअणवरकप्पस्वख !
जय जिण ! धन्नंतिर !
जय तिहुअण-कछाण-कोस !
दुरिअक्करि-केसरि ! ।
तिहुअणजणअविलंघिआण !
भुवणत्तयसामिअ !

कुणसु सुहाइं जिणेस ! पास ! घंभणयपुरद्रिअ ! ॥ १ ॥

्र तइ समरंत लहंति झत्ति वर-पुत्त-कलत्तइ, धणण-सुवणग-हिरण्ण-पुण्ण ज्ञा भुंजइ रज्जेइ। पिक्खइ मुक्ख असंखसुक्ख तुह पास ! पसाइण, इअ तिहुअणवरकप्परुवख!सुवखइ कुण मह जिण२ जरजजर परिजुण्णकण्ण नट्टुट्ट सुकुट्टिण, चक्खुक्कीण खएणखुण्ण नर सिह्निय सूहिण। तुह जिण! सरणरसायणेण लहु हुंति पुणण्णव, जय धंत्रंतरि ! पास ! मह वि तुई रोगहरो भव ॥३॥ विज्ञा-जोइस-मंत-तंत-सिद्धीउ अपयत्तिण, भुवणऽब्भुअ अट्रविह सिद्धिसिज्झिह तुह नामिण। तुह नामिण अपवित्तओ वि जण होइ पवित्तउ, तं तिहुअण कह्याण-कोस तुह पास! निरुत्तउ॥शी खुद पउत्तइ मंत-तंत-जंताइ विसुत्तइ, चर-थिर-गरल-गहुग्ग-खग्ग-रिउवग्ग विगंजइ। दुत्थिअ-सत्थ-अणत्थ-घत्थ नित्थारइ दय करि, दुरियइ हरउ सं पासदेउ दुरियक्करि-केसरि ॥५॥ तुह आणा यंभेइ भीम-दप्पद्धुर-सुरवर, रवलस-जवल-फणिदविंद-चोरानल-जलहर ।

जल-थलचारि रजद-खुद-पसु-जोड्डोण जोइय, इअ तिहुअणअविलंघिआण जय पास! सुसामिय६ पत्थिअ अत्थ अणत्थ तत्थ भत्तिब्भरिनब्भर, रोमं-चंचिय-चारुकाय किन्नर-नर-सुरवर । जसु सेवहि कमकमलजुयल पबलालियकलिमलु, सो भुवणत्त्रयसामि पास मह मद्दुउ रिउवलु ॥७॥

जय जोइयमणकमलभसल!
भयपंजर कुंजर!,
तिहुअणजणआणंदचंद!
भुवणत्तयदिणयर!।
जय मइमेइणिवारिवाह!
जय जंतुपियामह!,
घंभणयद्रिय पासनाह!
नाहत्तण कुण मह।।।।
विहुविह वन्नु अवन्नु सुन्नु वन्निउ छप्पन्निहिं,

मुक्लधम्मकामत्थकाम नर नियनियसत्थिहि । जं ज्झायहि वहुदरिसणत्थ वहुनामपिसद्धउ, तो जोइयमणकमलभसल सुहु पासपबद्धउ॥९॥ ( २२० ) पाक्षिक चातुरुक्तिक और सांवरसरिक प्रतिक्रमण विधि।

भयविब्भल रणझणिरदसण थरहरिय सरीरय, तरिलयनयण विसुन्न सुन्न गग्गरिगर करुणय। तइ सहसत्ति सरंत हुंति नर नासियगुरुदर, मह विज्ञ्ञवि सज्ज्ञसइ पास! भयपंजर कुंजर! १० पइं पासिवि वियसंतिनत्तपत्तंतपवित्तिय— बाहपवाहपवूढरूढदुहदाह सुपुलइय । मन्नइ मन्तु सउन्तु पुन्तु अप्पाणं सुरनर, इय तिहुअण आणंदचंद! जय पास! जिणेसर ।११। तुह कल्लाण-महेसु घंटटंकारविश्लिय, विल्लरमञ्ज महल्लभित्त सुरवर गंजुल्लिय। हल्लुप्फलिय पवत्तयंति भुवणे वि महूसव, इय तिहुअणआणंइचंद जय पास! सुहुब्भव!।१२।

निम्मलकेवल किरणिनयरिवहरियतमपहयर !, दंसियसयलपयत्थसत्थ ! वित्थरियपहाभर !। कलिकलुसियजणघूयलोयलोयणह अगोयर !, तिमिरइ निरु हर पासनाह ! भुवणत्तय दिणयर !१३ तुह समरणजलवरिससित्त माणवमइमेइणि, अवरावरसुहुमत्थबोहकंदलदलरेहिणि। जायइ फलभरभरिय हरियदुहदाह अणोवम, इय मइमेइणि वारिवाह दिस पास मई मम ।१४। क्य अविकलक्छाणविल्ल उल्लुरिय दुहवणु, दाविय सग्ग-पवग्ग-सग्ग-दुग्गइगमवारणु । जयजंतुह जणएण तुरुळ जं जणिय हियावडु, रम्मु धम्मु सो जयउ पासु जयजंतु पियामहु ॥१५॥ भुवणारण्णनिवास- दरिय-परदरिसणदेवय, जोइणिपूयणिवत्तवालखुदासुरपसुवय । तुह उत्तद्व सुनद्व सुट् ठु अविसंठुलु चिट्टहि, इय तिहुअणवणसीह! पास! पावाई पणासहि १६ फिंगफणफारफुरंतरयणकररंजियनहयल ! फलिणीकंदलदलतमालनीलुप्पलसामल !। कमटासुरउवसग्गवग्गसंसग्गअगंजिय !, जय पच्चत्रल ! जिणेस !पास ! यंभणयपुरद्विय ! १७ मह मणु तरलु पमाणु नेय वायावि विसंठुलु, ने य तणुरवि अविणयसहाबु आलसविहलंघलु ।

तुह माहप्पु पमाणु देव ! कारुण्णपवित्तउ, इय मइ मा अवहीरि पास ! पालिहि विलवंतउ १८ कि कि किष्पि न य कलुणु कि किंव न जंपिड, किंव न चिट्टउ किट्ठु देव ! दीणयमवलंबिउ। कांसु न किय निष्फल्ल लिख अम्हेहि दुहत्तिहिं, तह वि न पत्तउ ताणु किंपि पइ पहु! परिचतिहिं१९ तुहु सामिउ तुहु मायबप्पु तुहु मित्त पियंकरु, तुहु गइ तुहु मई तुहुजि ताणु तुहु गुरु खेमंकर । हउं दुहभरभारिउ वराउ राउल निब्भग्गह, लीणज तुह कमकमलसरणु जिण! पालहि चंगह।। पइ कि वि किय नीरोय लोय कि वि पाविय सुहसय कि वि मइमंत महंत के वि कि वि साहियसिवप्य कि वि गंजियरिउवग्ग के वि जसधवलियभूययल, मइ अवहीरिह केण पास! सरणगयवच्छल!२१ पच्चुवयारिनरीह ! . . .

नाह ! निष्पन्नपओयण !. तुह जिणपास !

परोवयारकरणिक्षपरायण !।

सत्तुमित्तसमित्रिति ! नयनिंदयसममण !, मा अवहीरि अजुग्गओ वि मई पास निरंजण ! ॥२२॥ विहदुहतत्तगत्त तुहु दुहनासण परु,

हउ बहुविहदुहतत्तगन् तुहु दुहनासण परु, हउ सुयणह करुणिक्कठाणु तुहु निरु करुणायरे। हउ जिण वास ! असामिसालु तुहु तिहुअणसामिअ जं अवहीरिह मईं झखंत इय पास ! न सोहिय।२३। जुग्गाऽजुग्गविभाग नाह! न हु जोयहि तुह समारे भुवणुवयारसहावभाव करुणारससत्तम । समिविसमइं कि घणु नियइ भुवि दाह समंतउ ?, इय दुहिवंधव ! पासनाह ! मइ पाल धुणंतउ ।२४। न य दीणह दीणयं मुयवि अन्तु वि कि वि जुगगय जं जोड़ वि उवयार करहि उवयारसमुज्ञय। दीणह दीणु निहीण जेण तइ नाहिण चत्तउ, तो जुग्गज अहमेव पास पालहि मइ चंगजा२५। अह अन्तु वि जुगा विसेसु कि वि मन्नहि दीणह, जंपासि वि उवयार करइ तुहु नाह समगाह

हउ दुविखय निरु सत्तचत्त दुक्कहु उस्सुयमण। तं मन्नज निमिसेण एउ एउ वि जइ लब्भइ, सचं जं भुक्खियवसेण कि उंबर पचइ।।२७। तिहुयणसामिय ! पासनाह ! मइ अप्पु पयासिउ, किज्जउ जं नियरूवसुरिसु न मुणउ बहु जंपिन, अन्तु न जिण जग्गि तुह समो वि दक्षिवन्तु दयासउ, जइअवगन्नसि तुह जि अहह कह होसु ह्यासउ१८ जइ तुह रूविण किण वि पेयपाइण वेलंवियउ, तुवि जाणउ जिणपास तुम्हि हुउँ अंगीकरिउ। इय मह इच्छिउ जं न होइ सा तुह ओहावणु, रक्खंतह नियकित्ति णेय जुज्जइ अवहीरणु ॥२९॥ एह महास्यि जत्त देव एहु न्हवणमहूसउ, जं अणिलयगुणगहण तुम्ह मुणिजण अणिसिद्ध । एम पसीह सुवासनाह यंभणवपुरद्रिय !, ् इय मुणिवरु सिरिअभयदेउ विन्नवइ अणिदिय३०

जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चितिय सुहफलय, जय समत्थ-परमत्थ जाणय जय जय गुरुगिरम गुरु। जय दुहत्त-सत्ताण ताणय यंभणयद्विय पासजिण, भिवयह भीम भवत्थु भव अवणिताणंतगुण, तुज्झ तिसंझ नमोऽत्थु ॥१॥

नमुत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं ॥ १॥ आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं. पुरिसवर-पुंडरीआणं, पुरिसवर-गंधहत्थीणं ॥३॥ लोगुत्तमाणं, लोगना-हाणं,लोगहिआणं,लोगपईवाणं,लोगपज्जोअगराणं ॥ ४॥ अभयदयाणं चत्रखुदयाणं, मग्गदयाणं. सरणदयाणं. वोहिटयाणं (१५)। धम्मदयाणं. धम्म-देसयाणं. धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं. धम्मवर-चाउरंत-चकवद्दीणं अपिहिहयवरनाणदंसण-धराणं, विचद्दछनमाणं ॥७॥ जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुडाणं, बोह्याणं, मुत्ताणं

मोअगाणं। १८। सब्बूणं सबदिस्सीणं, सिवमयल-मरुअमणंतमबखयमबाबाहमपुणरावित्ति सिद्धि-गइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अईया सिद्धा, जे अ भविरसंति णागए काले। संपद्घ अ वहमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि॥१०॥

(अब चरवला मुँहपत्ती लेकर खडे होकर बोलना।)

अरिहंतचेइयाणं करेमि काउस्सग्गं, वंदण-वित्तआए, पूअणवित्तआए, सक्कारवित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित्तआए, निरुव-सग्गवित्तआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुष्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए ॥१॥ सुरुमेहि अंग-संचा-बेहि, सुरुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुरुमेहिं दिट्टिसंचा-केहिं॥२॥ एवमाइएहिं, आगारेहिं अभग्गो अवि- राहिओ हुज में काउरसम्मो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं टाणेणं, सोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(एक नवकार का काउम्सम्म कर "नमोऽईन्सिडाचार्योपा-भ्यायसर्वताश्चभ्यः" कह कर पहली थुई कहना।)—

द्रं द्रं कि धपमप, धुधुमि धों धों, धसिक धरधपधारवं। देांदोंकि देां देां, द्राग्डिदि द्राग्डि-दिकि. द्रमिक द्रण रण द्रेणवं।। झिझेंझेंकि झेंझें, झणणरणरण, निजिक निजजनरञ्जनम्। सुरशेलिशिखरे, भवतु सुखदं पार्श्वजिनपति-मज्जनम्॥१॥

लोगरत उजोअगरे धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते किनइस्तं, चउवीतं पि केवली ॥१॥ उसममिजंदणं च सुमई च। पउमपहं सुपासं, जिणं च चंदपहं वंदे ॥१॥ सुविहिं च पुष्फदंतं. सीअल-सिङजंस-पासुपुजं च। विमलमणंतं च जिणं. धम्मं

संति च वंदामि ॥ ३॥ कुंधुं अरं च मिल्लं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च।वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभिधुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु॥ ४॥ कित्तियवंदिय-महिया, जे ए लोगस्त उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहिलामं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥॥॥

सबलोए अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ-स्सग्गं, वंदणवित्तआए, पूअगवित्तआए, सक्कार-वित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित-आए, निरुवसग्गवित्तआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिस- गोणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं ॥२॥ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिआ हुज्ज मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुकारेणं न पारेमि ॥ १॥ ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥

(यहाँ पर एक नवकारका काउरसम्म करनेके याद दूसरी धुई फहना—)

कटरेंगिनि थोंगिनि, किटति गिग्डदां धुधुकि धुटनट पाटवं। गुणगुणण गुणगण, रणिक णें णें, गुणणगुणगणगोरवम् ॥ झिझ झें कि झें झें, झणणरणरण, निजिक निजजन सज्जनः। कलयंति कमला कलितकलमल, मुकलमीश—महे जिनाः॥।।।

पुक्खरवरटीवहे. धायइसंडे अ जंबुदीवे अ। भरहेरवयविदेहे. धम्माइगरे नमंसामि ॥ १॥ तमतिमिरपडळविद्धंसणस्स सुरगणनरिंदमहि- संति च वंदामि ॥ ३॥ कुंधुं अरं च मिहि, वंदे मुणिसुव्यं निमिजिणं च । वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदिय-महिया, जे ए लोगस्त उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहिलामं, समाहिवरमृत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥॥

सबलोए अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ-स्सग्गं, वंदणवित्तआए, पूअगवित्तआए, सकार-वित्तआए, सम्माणवित्तआए, बोहिलाभवित-आए, निरुवसग्गवित्तआए, सञ्चाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वायनिस- गोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंग-संचालेहिं, सुहुमेहिं खेल्रसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं ॥२॥ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिआ हुज मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि ॥ ४॥ ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥

(यहाँ पर एक नवकारका कारुसम्म करनेके बाद दूसरी धुई कहना--)

कटरेंगिनि थोंगिनि, किटति गिग्डदां धुधुकि धुटनट पाटवं। गुणगुणण गुणगण, रणिक णें णें, गुणणगुणगणगौरवम् ॥ झि झें कि झें झें, झणणरणरण, निजकि निजजन सज्जनाः। कलयंति कमला कलितकलमल, मुकलमीश-महे जिनाः॥२॥

पुक्खरवरदीवहे, धायइसंडे अ जंबुदीवे अ। भरहेरवयविदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥ १॥ तमतिमिरपडलविद्धंसणस्स सुरगणनिरंदमहि-

यस्स । सीमाधरस्स वंदे, पप्फोडिअमोहजालस्स ॥२॥ जाइ-जरामरण-सोगपणासणस्स, कहाण-पुक्खल- विसाल-सुहावहस्स । को देवदाणवन-रिंदगणचिअस्स धस्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं ? ॥ ३॥ सिद्धे भो ! पयओ णमो जिण-मए नंदी सया संजमे, देवंनागसुवन्निकत्र-गणस्सब्भूअभावचिए। लोगो जत्थ पइद्रिओ जगिमणं, तेलुक्कमचासुरं धम्मो वहुउ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं वहुज ॥४॥ सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं, वंदणवत्तिआए, पूअणवत्ति-, आए, सक्कारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए, बोहि-, लाभवत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुष्पेहाए, वहुमा-णीए, ठामि काउश्सगं।

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं भमलीए, पित्तमुच्छाए ॥१॥ सुहुमेहिं अंगसंचा- लेहि, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचा-लेहिं॥२॥ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज में काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं-ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥४॥

( एक नवकारका काउरसम्म करके तीसरी थुई कहना । ).

ठिक ठूं कि ठूं ठूं, ठिहूं ठिहूंक, ठिहू पट्टास्ताड्यते। तललोंकि लोंलों त्रेंषि त्रेंषिनि, डेंषि डेंषिनि वाद्यते ॐ ॐ कि ॐ ॐ थोंगि थोंगिनि, घोंगिं घोंगिनि कलरवे। जिनमतमनंतं महिम तनुतां, नमित सुरनर मुच्छवे॥ ३॥

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं । लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सबसिद्धाणं॥१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं देवदेवमहिद्यं, सिरसा वंदे महावीरं॥२॥ इक्को वि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स। संसारसागराओ, तारेइ नरं व नारिं वा॥३॥ (२३२) पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि।

उज्जितसे स्रिहरे, दिवलानाणं निसीहिआ जस्स॥ तं धम्मचक्कविंहे, अरिट्ठनेमिं नमंसामि ॥॥ चत्तारि अटु दस दोय, वंदिया जिणवरा चउबीसं। परमट्टनिट्ठिअट्ठा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु॥॥॥

वेयावचगराणं, संतिगराणं, सम्मदिद्विसमा-हिगराणं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उससिएणं, निससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं भमलीए, पित्तमुच्छाए ॥१॥ सुहुमेहिं अंगसंचा-लेहिं,सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचा-लेहिं॥२॥ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं-ठाणेणं, मोणेणं,झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥४॥

(एक नवकार का काउस्सम्म कर ''नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपा-ध्यायसर्वसाधुभ्यः'' कह कर चौथी शुई कहना।)— खुंदांकि खुंदां, खुखुड्दि खुंदां, खुखुड्दि दों दों अंबरे । चाचपट चचपट । रणिक णें णें, डणण डें डें डंबरे । इह सरगमपधुनि, निध-पमगरस, ससस सससुर-सेविता । जिननाट्यरंगे, कुशलमुनिशं, दिशतु शासनदेवता ॥४॥

(अब नीचे बैठ कर वाया घुटना खडाकर 'नमोऽत्थुणं बोलना)

नमुखु णं अरिहंताणं, भगवंताणं ॥ १॥ आइगराणं, तित्थयराणं, सर्यसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवर-पुंडरी-आणं, पुरिसवर-गंधहत्थीणं, ॥ ३ ॥ छोगुत्त-माणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं ॥ ४॥ अभयदयाणं, चक्खु-दयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं ॥ ५॥ धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय-गाणं,धम्मसारहीणं,धम्मवरचाउरंत-चक्कवहीणं: अप्विहरयवरनाणदंसणधराणं, वियद्दछउमाणं ॥ ७॥ जिणाणं जावयाणं, तिल्लाणं तारयाणं:

बुद्धाणं बोह्याणं, मुत्ताणं, मोअगाणं ।८। सब्द्रूणं सबदिसीणं, सिवमयलमरुअमणंतमक्वय-मबा-बाह्मपुणरावित्ति सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संप-त्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥९॥ जे अ अईथा सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपद्ध अ वद्यमाणा, सब्वे तिविहेण वंदामि॥१०॥

(यहां चार वार एक एक 'खमासमण ' दे कर श्री आचार्यजी ''मिश्र ' आदि एक एक पद कहना। जैसे—)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि !'श्री आचार्य जी मिश्र॥'

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि 'श्री उपाध्याय जी मिश्र।।'

इच्छामि खमासमणो ! वंदिऊं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि जंगम युग-प्रधान वर्त्तमान आचार्य जी....मिश्र॥' M

2

ŀ

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । 'श्रीसर्वसाधुजी मिश्र ॥'

(एसे कह कर दिहने हाथको चरवले या आसन पर रख कर बायां हाथ मुँहपत्ति सिहत मुखके आगे रख कर सिर नीचे झुका कर 'सब्बस्स वि' का पाठ बोलना।)

सद्दस्स वि देवसिअ- दुच्चितिअ, दुब्भासिअ दुच्चिट्टिअ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

(अब खडा होकर बोलना)

करेमि भंते! सामाइअं, सावड्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव नियमं पड्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न कारवेमि; तस्स भंते! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

ं इच्छामि ठामि काउस्सग्गं। जो मे देवसिस्त्रो अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो; अकप्पो, अकरणिजो, दुज्झाओ,दुविचितिओ,अणायारो,अणिच्छिअवो, असावगपाजगो; नाणे दंसणे, चिरत्ताचिरिते; सुए, समाइए, ति०हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं, बारसिवहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं, जं विराहिअं; तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसो-हीकरणेणं, विसल्लीकरणेणं, पावाणं, कम्माणं, निग्घायणद्वाए, ठामि काजस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उत्तिस्णं, नीसिस्णं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायिनसगोणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए ॥१॥ सुद्दुमेहिं अंग-संचा-खेहिं सुद्दुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुद्दुमेहिं दिद्विसंचा-लेहिं॥२॥ एवमाइएहिं, आगारेहिं अभग्गो अवि-राहिओ हुज मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥ ('आजुणा चार प्रहर दिवसमें' का पाठ मन में चिन्तन करे या आठ नवकार का काउस्सगा करे, पीछे प्रगट 'लोगस्स' कहे।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिङ्जंस-वासुपुर्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च । वंदािम रिट्टनेिमं, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभियुआ, विहुय-रयमला पहीण-जर-मरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

( अत्र नीचे बैठ कर तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति पिंडलेहना और नीचे मुताबिक दो वार वांदणा देना)—

इच्छामि खमासमणो ! वंदिनं जावणिजाए निसीहिआए! अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसी-हि: अहोकायं काय-संफासं, खमणिजो भे किलामो, अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे, दिवसो वइक्रंतो ? जता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रम्मं, आवस्सिआए पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसाय-णाए, तित्तीसञ्चयराए, जं किंचि सिच्छाए, मण-दुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सविमच्छोवयाराए, सवधम्माइकमणाए, आसा-यणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमा-समणो ! पडिक्रमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं; निसीहि; अहो कायं कायसंफासं खमणिजो मे किलामो अप्पकिलंताणं बहुसुमेण मे, दिवसो वंदकंतो ? जत्ता भे जबणिज्जं च ते ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रम्मं पिडक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्ती-सन्नयराए, जं किचि मिच्छाए, मणदुक्रडाए, वयदुक्रडाए, कायदुक्रडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छोव-याराए, सवधम्माइक्रमणाए, आसायणाए, जो मे अइयारो कओ, तस्स खमासमणो!पिडक्र-मामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥ (अब खडे होकर बोल्ना।)—

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! देवसिअं आलोउं? "इच्हं" आलोएमि। जो मे देव-सिओ, अइआरो कओ, काइओ, वाइओ, माण-सिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिजो, दुज्झाओ, दुविचितिओ, अणायारो, अणिच्छि-अवो असावगपाउग्गो, नाणे, दंसणे, चिरत्ता-चिरत्ते सुए सामाइए। तिएहं गुत्तीणं, चउणहं कसायाणं, पंचणहमणुबयाणं, तिणहं, गुणवयाणं च उण्हं सिक्खावयाणं, बारसिवहस्स सावग-धम्मस्स, जं, खंडिअं, जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! देवसिअं अतिचार आलोऊँजी ? 'इच्छं'—

आजुणा चार प्रहर दिवस में जे में जीव विराध्या होय, सात लाख पृथिवीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चोदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दोय लाख बेइंद्रिय, दोय लाख तेइंद्रिय, दोय लाख चौरिंद्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, चउद लाख मनुष्य। एवं चार गति के चौरासी लाख जीवयोनिमें महारे जीवें जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणतां प्रत्ये भलो जाण्यो होय, ते सब्वे हुं मन वचन कायायें करी मिच्छा मि दुक्कमं।

पहले प्राणांतिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचमें परिग्रह, छडे क्रोध, सातमें मान, आठमें माया, नवमें लोभ, दशमें राग, इग्यारमें द्वेष, बारमें कलह, तेरमें अन्याख्यान, चौदमें पैशुन्य, पन्नरमें रति अरति, सोलमें परपरिवाद, सत्तरमें माधामृषा-वाद, अढारमें मिथ्यात्व शब्य, ए अढारे पाप-स्थानक मांही महारे जीवे जे कोई पाप सेट्यां होय, सेवराव्यां होय, सेवतां प्रत्ये भला जाएयां होय, ते सब्वे हुं मन, वचन, कायायें करी तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली नवकारवाली, देवगुरु धर्म की आशातना करी होय। पन्नरे कर्मादानों की आसेवना करी होय। राज-कथा, देश-कथा स्त्री-कथा, भक्त-कथा करी होय। और जो कोई पाप परनिन्दा की खं होय,। कराव्यं होय, करतां अनुमोद्यं

होय सो सर्व मन-वचन-कायायें करके दिवस अतिचार आलोयणा करके पडिक्कमणमें आलो उं तस्त मिच्छा मि दुक्क ।

सवस्स वि देवसिअ दुच्चिंतिअ दुब्भासिअ दुच्चिद्विअ । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! इच्छं ॥ तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ।

(अब नीचे बैठ कर, दाहिना घुटना खड़ा करके 'भगवन चंदितु सूत्र मणुं ? इच्छं,' ऐता कहे। पीछे तीन नवकार और तीन बार 'करेमि भंते' कहे।)

णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरिआणं । णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सबसाहूणं । एसो पंचनमुक्कारो । सबपावप्पणा-सणो । संगलाणं च सब्वेसि । पढमं हवइ मंगलं ॥

करेमि भंते! सामाइअं, सावज्जं जोगं पच-क्खामि। जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिवि-हेणं भणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न कारवेमि; तस्स भंते! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥ इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणिसओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिजो, दुउझाओ, दुवि-वितिओ, अणायारो अणिच्छिअवो, असाव-यपाउग्गो, नाणे, दंसणे, चिरत्ताचिरित्ते, सुए, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।।

ं वंदिन्त-श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रम् ॥

वंदित्त सबिसिद्धे, धम्मायरिए अ सबसाहू
अ। इच्छामि पडिक्रिमिउं, सावग-धम्माइआरस्स ॥१॥ जो मे वयाइयारो, नाणे तह दंसणे
चरित्ते अ। सुहुमो अ बायरो वा, तं निंदे तं
च गरिहामि ॥२॥ दुविहे परिग्गहम्मी, सावज्जे
बहुविहे अ आरंभे। कारावणे अ करणे,
पडिक्रमे देसिश्चं सठ्वं ॥३॥ जं बद्धमिदिएहिं,

चउहिं कसाएहिं अप्पस्येहि। रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे । अभि-ओगे अनिओगे, पडिक्समे देसिस्रं सब्वं ॥ ५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिं-गीसु । सम्मत्तस्सङ्आरे, पडिक्रमे देसिस्रं सव्वं ॥ ६॥ छकायसमारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । अत्तद्रा य परद्रा, उभयद्रा चेव तं निंदे ॥ ७॥ पंचण्हमणुद्याणं, गुणवयाणं च तिण्हमइयारे । सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्कमे देसिअं सब्वं ॥ ८॥ पढमे अणुवयम्मी, थूलग-पाणाइवायविरईओ। आयरिअमप्पस्त्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ ९ ॥ वह बंध छविच्छेए, अइ-भारे भत्तपाणवुच्छेए । पहमवयस्सइआरे, पडि-क्रमे देसिअं सदवं ॥ १० ॥ बीए अणुवयम्मी परि-शूलगअलिअवयणविरईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ सहसा रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूड-लेहे अ। बीअ-वयस्मइआरे,

पडिक्समे देखिळां सडवं॥१२ ॥ तइए अणुवयम्मी, थुलग-परदब्व-हरण विरईओ । आयरिअमप्प-सत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥१३॥ तेनाहडप्पओगे, तप्वडिरूवे विरुद्ध-गमणे अ। कूड-तुल कूड-माणे पडिक्रमे देसिस्रं सब्वं ॥ १४॥ चउत्ये अणुब-यम्मी, निच्चं परदारगमण-विरईओ । आयरि-अमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेषां ॥ १५॥ अप-रिग्गहिआ इत्तर, अणंग-वीवाह- तिब्व-अणुरागे । चउत्थ-वयस्सइआरे, पडिक्रमे देसिखं सब्बं ॥१६॥ इत्तो अणुबए पंचमम्मि, आयारिअमप्पस्थम्मि। परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥१७॥ धण-धन्न-खित्त-वत्यु , रुप्प-सुवन्ने अ कुविअपरि-माणे। द्पए चउप्पयम्मि य, पडिक्रमे देसिअं सन्वं ॥ १८॥। गमणस्स य परिमाणे, दिसास उर्ह्न अहे अ तिरिश्चं च। बुद्धि सङ्अंतरद्धा, पढमिम गुणवए निंदे॥ १९॥ मजिस्मि अ मंसिस्म अ, पुष्फे अ फले अ गंध-महे अ। उनभोग-परीभोगे, बीयम्मि गुणवए निदे॥ २०॥ सचित्ते पडिबद्धे, अपोलि दुप्पोलिखं च आहारे। तुच्छो-स्रहिभवखणया, पडिक्रमे देसिअं सद्वं ॥२१॥ इंगाली-वण-साडी, भाडीफोडी सुवज्जए कम्मं। वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केस-विस-विसयं ॥२२॥ एवं खु जंतिवल्लणकम्मं निल्लं-छणं च दवदाणं । सरदहतलायसोसं, असई-पोसं च विजजा ॥ २३॥ सत्थिगिमुसलर्ज-तग-तणकट्टे अंत-मूल-नेसज्जे । दिन्ने दवा-विए वा, पडिक्कमे देसिअं सब्वं ॥ १४ ॥ ण्हाणुबद्दण-वन्नग, विलेवणे सद्द-रूव-रस-गंधे । वत्थासण-आभरणे, पडिक्रमे देसिअं सद्वं ॥ १५ ॥ कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि अहिगरण भोगअइरित्ते। दंडिमम अणट्राए, तइ-अम्मि गुणवए निंदे ॥ १६ ॥ तिविहे दुष्य-णिहाणे, अणवट्टाणे तहा सइविहूणे। सामा-इय-वितह-कए, पढमे सिक्खावए निंदे ।।१७॥ आणवणे पेसवणे, सद्दे, रूवे अ पुग्गल-क्खेवे। देसावगासिअम्मी, बीए सिक्खावए

निदे ॥ २८ ॥ संथारुचारविही, पमाय तह चेव भोगणाभोए। पोसहविहिविबरीए, तहए सिवखावए निंदे ॥२९॥ सिचेत्ते निकिखवणे, विहिणे ववएस मच्छरे चेव । कालाइक्सम-दाणे, चडत्थे सिक्खावए निंदे ॥३०॥ सुहि-एसु अ दुहिएसु अ, जा मे अस्मंजएसु अणु-कंपा। रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिहामि ॥३१॥ साहूसु संविभागो, न कओ तव-चरण-करण-जुत्तेसु । संते फासुअदाणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥३२॥ इहलोए परलोए. जीविअ-मरणे अ आसंसपओगे । पंचिविहो अइआरो, मा मज्झ हुज मरणंते ॥ ३३ ॥ काएण काइस्रस्स, पडिक्समे वाइअस्स वायाए। मणसा माणसिअस्स, सबस्स वयाइआस्स्स ॥३४॥ वंदणवयसिक्खागा-रवेसु सन्नाकसाय-दंडेसु। गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे ॥३५॥ सम्मिहिट्टी जीवो, जइ वि हु पावं समायरइ किंचि । अप्पो सि होइ वंधो.

जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥ ३६॥ तं पि हु सपडिक्रमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च। खिप्पं उवसामेइ, वाहि व सुसिविखओ विज्ञो ॥३७॥ जहा विसं कुटुगयं, मंतमूलविसारया । विजा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निविसं ॥ ३८॥ एवं अट्टविहं कम्मं, रागदोससमि जिअं। श्रालो-श्रंतो अ निंदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ ॥३९॥ कयपावो वि मणुस्सो, आलोइअ निंदिअ गुरुसगासे । होइ अइरेगलहुओ, ओहरिअभस्ब भारवहो ॥४०॥ आवस्सएण एएण, सावओ जइ वि बहुरओ होइ। दुक्खाणमंतिकरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥ आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्रमणकाले । मूलगुणउत्तर-गुणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥४२॥ तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तरस अब्धुट्रिओमि आराहणाए, विरओमि विराहणाए । तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउबीसं ॥ ४३॥ जावंति चेइ-आई, उद्वे अ अहे अ तिरिअलोए अ । सबाई

ताई वंदे, इह संतो तत्थ संताई ॥४४॥ जावंत केवि साह, भरहेरवथमहाविदेहे अ। सब्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेणं तिदंडविरयाणं ॥ ४५॥ चिरसंचियपावपणासणीइ, भवसयसहस्समह-णीए । चउवीसजिणविणिग्गय-कहाइ वोलंतु मे दिअहा ॥ ४६॥ मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू सुखं च धम्मो अ। सम्मदिट्री देवा, दित् समाहिं च बोहिं च ॥ ४७॥ पडिसिद्धाणं करणे किञ्चाणमकरणे पडिक्समणं । असदहणे अ तहा, विवरीयपरूवणाए अ॥ ४८॥ खामेमि सब-जीवे, सब्वे जीवा खमंतु मे। मित्ती मे सबभूएसु, वेरं मज्झ न केणई ॥ ४९॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिअं सम्मं । तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउद्यीसं ॥ ५०॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । देवसिय आस्रोइ

पडिकंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन् 'पविखय मुहपत्ति पडिलेहुं ? 'इच्छं'।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ॥

(यहां पाक्षिक मुहपत्ति पिंड ठेहना। बाद दो बांदणा देना।)

इच्छामि खमासमणो! वंदिजं जावणिजाए निसीहिआए! अणुजाणह मे मिउग्गहं, निसी-हि; अहोकायं काय-संफासं, खमणिजो मे किखामो, अप्पकिलंताणं बहुसुभेण मे, पक्खो वहकंतो? जत्ता मे? जवणिजं च मे? खामेमि खमासमणो! पिक्खिअं वहक्कम्सं, आवस्सिआए पिक्कमामि खमासमणाणं, पिक्खआए आसाय-णाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मण-दुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए,

१ चडमासी प्रतिक्रमण में 'चडमासी' और सावत्सरिक प्रतिक्रमण म 'संवच्छरी' बोलना चाहिये। २ चडमासी प्रतिक्रमण में 'चडमा-सीओ' संवच्छरी प्रतिक्रमण में 'संवच्छरों' इस प्रकार बोलना।

माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमिच्छोवयाराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसा-यणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमा-समणो! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मेमिउग्गहं; निसीहि; अहो कायं कायसंफासं खमणिज्ञो मे किलामो अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे, पत्रखो वइकंतो ? भे जवणिज्जं च ने ? खामेमि खमासमणो ! पविखअं वश्कम्मं पडिक्रमामि खमासमणाणं, पविखआए आसायणाए तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणद्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छोव-याराष्, सवधम्माइकमणाष्, आसायणाष्, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्क-मामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

(अब गुरु कहे कि— "पुण्यवंतो देवसिने स्थानके पाक्खिक भणजो, छींक जयणा करजो, मधुरस्वरे पिडकमजो, खांसे तो विद्युद्ध खासजो, मांडल माहिं सावचेत रहेजो" इस प्रकार गुरु के कहने बाद सब 'तहित 'कहे और खडे होकर ' अब्भुहिओ ' खामे।)

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! संबुद्धा खामणेणं अब्भुद्धिओहं, अब्निंमतर भविखंअं खामेउं ? इच्छं, खामेमि पविख्ळं, पन्नरसण्हं दिवसाणं पन्नरसण्हं राईणं, जं किंचि अप-चिअं पर पत्तिअं भत्ते, पाणे विणए, वेया-वच्चे, आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए, उविश्मासाए, जं किंचि मज्झ

१ चडमासी-प्रतिकमण में ''चडमासिश खामेउं? इच्छ खामेमि चडमासिशं, चडण्ह मासाण, अट्ठण्हं पक्खाणं, वीसोत्तरसयं राइदिवसाणं" इस प्रकार बोलना, और सवच्छरी प्रतिक्रमण में सवच्छरिशं खामेउं? इच्छं, खामेमि संवच्छरिश, दुवालसण्ह मासाणं, चडवी-सण्हं पक्खाणं तिश्वसयसहि राइदिवसाण" इसी तरह बोलना चाहियं।

पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । (२५३)

विणयपरिहोणं सुहुमं बायरं वा तुब्भे जाणह अहं न जाणामि तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।।

(अब खडे होकर बोले--)

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पविखंअं आलोउं ? 'इच्छं'। आलोएमि। जो मे पविखंओं अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणिमओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिजो, दुन्झाओ, दुविचितिओ, अणायारो अणिच्छि-अबो. असावगपाउग्गो नाणे, दंसणे, चिरत्ता-चिरत्ते, सुए सामाइए। तिण्हं गुत्तिणं, चउण्हं कसायाणं पंचण्हमणुवयाणं, चउण्हं सिवखा-वयाणं बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जंखंडिअं जं विराहिअं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।।

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पविखय अतिचार आलाउं ? 'इच्छं' ।

(यह कहकर पिक्खय अतिचार कहे--)

पाक्षिक अतिचार ॥
नाणंमि दंसणंमि च,
चरणंमि तवश्मि तह य विरियंमि॥
आयरणं आयारो,

इअ एसो पंचहा भणिओ ॥ १ ॥

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपा-चार, वीर्याचार, एवं पांचिविध आचारमांहि जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म, बादर, जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन, वचन, कायाइं करी मिच्छा मि दुक्कडं ॥

तत्र ज्ञानाचारना आठ अतिचार "काले विणए बहुमाणे, उत्रहाणे तहय निन्हवणे ॥ वंजण अत्थ तदुभए, अट्ठविहो नाणमायारो" ज्ञान-कालवेलामांहि पढिउंगुणिउं नहीं, अकाले पढिउं, विनयहीन बहुमानहीन योगोप-धानहोन, श्री उपाध्याय कने नहीं पढिउं, अथवा अनेरा कने पढिउं अनेरो गुरु कह्यों

व्यंजन अर्थ तरुभय कूडो पढ्यो, देव वांदणे पडिक्समणे सिज्झाय करनां, पढतां, गुणतां कूडो अक्षर काने मात्रे अधिको ओछो आगल पाछल भण्यो. सूत्र अर्थ कूडा भण्या, भणीने वीसार्या, तपोधन तेणे धर्मे काजो अण ऊधरे दांडी अण-पडिलेही, वसती अणसोधी, असिड्झाई अणोझा कालवेलामांहि दशवैकालिक प्रमुख सिद्धांत भण्यो गुण्यो,योगोपधान कर्या पाखे भण्यो,ज्ञानो-पगरण पाटी,पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवाली, सांपडा सांपडी वही दस्तरी ओलीया कागल प्रमुख प्रतं आशातना हुई, पग लागो, थंक लागो, ओसीसे मूक्यो, कने छतां आहार नीहार कीधो, ज्ञानद्रव्य भक्षण उपेक्षण कीधो, प्रज्ञा-पराधे विणाइयो, विणसतो जवेख्या, छती शक्तें सार संभाल न की थी. ज्ञानवंत प्रतें मच्छर वह्या. अवज्ञा आशातना की धी, कोई प्रतें भणतां गुगतां प्रदेष मत्सर अंतराय अपदात की घो, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविच्ञान, मनः-

पर्यवज्ञान, केवलज्ञान. ए पांच ज्ञानतणी असदहणाकीधी,कोई तोतलो वोवडो देखी हस्यो, वितवयों आपणा जाणपणातणो गर्व चितव्यो, अष्टविध ज्ञानाचार विषईओ जिको अतिचार पक्ष दिवसमांहे सूक्ष्म, बादर, जाणतां अजाणतां, हुवो होय, ते सहु मन वचन कायाई करी मिच्छा मि दुक्कडं ॥

द्रीनाचारना आठ अतिचार "निस्संकिय निकंखिअ, निवितिगिच्छा अमृहदिट्टी अ॥ उववूह थिरीकरणे, वच्छल्ल पभावणे अट्र" देव गुरु धर्म तणे विषे नि:शंकपणो न कीधो, तथा एकांत निश्चय धर्यो नहीं, सघलाइ मत भला छे, एहवी श्रद्धा कीधी. धर्मसंबंधिया फलतणे विषे निःसंदेह बुद्धि धरी नही. चारि-त्रिया साध्य साधवी तणां मलमलिन गात्र देखी दुगंछा उपजावी, मिध्यात्वीतणी पूजा प्रभावना देखी, मूढदृष्टिपणो कीधो, संघमांहे

गुणवंततणी अनुष्वृंहणा अस्थिरीकरण अवा-त्सल्य अप्रीति अभक्ति चिंतवी, संघमांहे थिरी-करण वात्सच्य शक्ति छते प्रभावना न कीधी, देवद्रव्य विनाशिउं. विणसंतुं उवेस्युं, छती शक्ते सार संभाल न कीधी साधर्मिकशुं कलह कर्म कधुं, जिनभवन तणी चोराशी आशा-तना कीधी, गुरुप्रतें तेत्रीश आशातना कीधी, अधौतवस्त्रं देवपुजा कीधी. तिहुं ठाम पाखें देवपुजा, वासकूपी कलश तणो ठवको लागो, सुखतणी बाफ लागी, ठवणारिय हाथथकी पड्यो, पडिलेहवो वीसायी, नवकरवालीने पग लागो, दर्शनाचार विषईओ जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां, हुओ होय. ते सह मन वचन कायाए करी भिच्छा मि दुक्कडं॥

चारित्राचारना आठ अतिचार "पणिहाण-जोगजुत्तो, पंचहिं सिमईहिं तिहिं गुत्तीहिं॥

एस चरित्तयारो, अट्टविहो होइ नायद्वो " इश्या-समिती भासा-समिती एषणा-समिती आयाणभंडमत्तनिक्खेवणा-समिती उच्चारपासवण-खेलजह्यसंघाणपारिठावणीया-समिती,मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति ए पंच समिती तीन गुप्ति, रूडी परें पाली नहीं साधु तणें सदैव श्रावक-तणे पोसह पडिक्समणे लीघे अष्टविध चारित्रा-चार विषईओ जे कोई अतिचार पक्ष दिवस-मांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां, हुओ होय, ते सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्क ।।

विशेषतः श्रावकतणे धमें श्रीसम्यक्तमूल बारह व्रत श्रीसम्यक्तवतणा पांच अतिचारः— "संकाऽऽकंखा वितिगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु" संकाः—श्रीअरिहंत तणी बल अतिशय ज्ञानलक्ष्मी गांभीर्यादिक गुण, शाश्वती प्रतिमा चारित्रियानां चारित्र जिन-वचन तणो संदेह कीधो । आकांक्षाः—ब्रह्मा विष्णु महेश्वर केत्रपाल गोगो गोत्रदेवता ग्रह पूज्या विणाइग हनुमंत इत्येवमादिक प्राम गोत्र देश नगर जुजुआ देव-देहराना प्रभाव देखी रोगें आतंकें इहलोक परलोकार्थे पूज्या मान्या, बौद्ध सांख्यादिक संन्यासी भरडा भगत लिंगिया योगी दरवेश अनेराई दर्शनियानो कष्ट मंत्र चमत्कार देखी, परमार्थ जाण्या विणा सृत्या अनुमोद्या, कुशास्त्र शीख्या, सांभट्यां शराध संवत्सरी होली बलेव माहीपूनिम, अजापडिवा, प्रेतबीज, गोरत्रीज, विणायकचेाथ, नागपांचमी, शुलणाङ्ठ, शीलसातम, घो-आठम, नउली नवम, अहवदसमी, व्रत इंग्यारस, वत्सवारस, धनतेरस, अनंतचौदश, आदित्यवार, जत्तरायण नवोदक जाग भोग उतारणा की धा, विपल पाणी घाल्यां घलाव्यां, घर बाहिर कूई तलाव नदी समुद्र कुंडमें पुण्य हेतु स्नान कीधां, दान दीधां. यहण शनिश्चर माहमास नवरात्रि न्हाया, अजाणतां थाप्यां, अनेराई व्रत व्रतोलां कीधां, कराव्यां । वितिगिच्छाः-धर्मसंबंधिया फल तणो संदेह की घो जिण अरिहंत धर्मना आगर विश्वोपकारसागर मोक्षमार्गदातार देवाधिदेव शुद्ध भावें न पूज्या, न मान्या, सहात्माना भात-पाणी तणी दुगंछा कीधी, कुचारित्रिया देखी, चारित्रिया उपरें अभाव हुओ, भिण्यात्वी तणी प्रभावना देखी, प्रशंसा कीधी, प्रीति मांडी, दाक्षिण्यलगें तेहनो धर्म मान्यो, श्रीसमिकत विषे अनेरो जिको अतिचार पक्ष दिवसमाहि सूक्ष्म, बादर, जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सह सन, वचन, कायाए करी मिच्छा मि दुक्कमं॥

पहले स्थूल प्राणातिपात विरमणव्रते पांच अतिचार, "वह बंध छविच्छेए, अइभारे भत्त पाण बुच्छेए" दिपद चउपद प्रतें रीशवशें गाढो घाव घाटयो, गाढे बंधन बांध्यां, घणे भारे

विड्या, निर्लां छन कर्म की घां, चारा पाणी तणी वेळा सारसंभाळ न कीधी, लहिणे देणे किणही प्रतें लंघाव्युं. तेषें भूखे आपण जिस्या, अणगल पाणी वावर्युं, रूडे गलणे गहयुं नहीं, गलाव्युं नहीं, अणगल पाणी झीहयां, लूगडां घोयां, इंघण अणसोध्युं जाह्युं, साप कानखजूरा सुलहन्ता माकड ज्ञा गिंगोडा साहनां मुआ, दुख्ठयां, रूडे थानक न मुक्या, कीडी मकोडी उद्हो घोवेली कातरा चूडेली पतंगिया डेडकां अल-सिया ईली कृति डांस मसा बगतरा माखी-प्रमुख जे कोई जीव विणठा चांपिया दूहट्या, माला हलावतां पंखी काग चिडकलानां इंडां फुटां अनेरा एकेंद्रियादिक जिके जीव विणठा चांप्या. दृहच्या, हालतां चालतां अनेरं कांइ कामकाज करतां विध्वंसपणुं कीधुं, जीवरक्षा रूडे न कीधो. संखारो सूकव्यो, सुह्या धान तावडे दीधां. दलाव्यां, भरडाव्यां खाटला तावडे झाटक्या. मुक्या म्काव्या. जीवाकुरु

भूमि लीपावी, वाशी गार राखी रखावी, दलणे खांडणे लीपणे रूडी जयणा न कीधी. आठम चलदशना नियम भांग्या, धूणी करावी, पहिले स्थूल प्राणातिपात व्रत विषश्ओ अनेरो जे कोइ अतिचार पक्ष दिवस मांहे सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कमं।

बीजे स्थूल मृषावाद विरमणत्रते पांच अतिचार 'सहसा रहस्स-दारे, मोसुवएसे य कूड लेहे य' ॥ सहसारकारः – किणहिक प्रतें अयुक्तों आल दीधो, किणहिक प्रतें एकांते वात करतां देखी तुम्हें तो राजविरुद्ध चिंतवो छो. इत्यादिक कह्युं. स्वदार मंत्रभेद कीधो, अनेराई किणहिनों मंत्र आलोच मर्म प्रकाइयो, किणहीनें कूडी बुद्धि दीधी, कूडो लेख लिख्यो, कूडी साख भरी, थापण मोसो कीधो, कन्या ढोर गाय भूमि संबंधिया लेहेंणे देहेंणे व्यवसाय

वाद वढाविढ करतां मोटकुं जूठ बोह्युं, हाथ पग भणी गाल दीधी, करडका मोड्या, अधर्म वचन बोह्यां।। वीजे स्थूल मृषावाद व्रत विषइ जे कोइ अतिचार पक्ष दिवस मांहे सूहम वादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कमं।।

त्रीजे स्थूल अदत्तादानविरमण वतना पांच अतिचार "तेनाहडप्पओगे०" घर बाहिर क्षेत्र खले पराई वस्तु अणमोकलावी लीधी, दीधी. वावरी चोरोनी वस्तु मोल लीधी, चोर धाडीत प्रतें संबल दीधुं, संकेत कहुं, विरुद्ध राज्यातिक्रम कीधो, नवा पुराणां सरस विरस सजीव निर्जीव वस्तु तणा भेल संभेल कीधा, खोटे तोल मान माप वहोगी, दाणचोरी कीधी, साटे लांच लीधी, माता पिता पुत्र कलत्र परिवार वंची जूदी गांठ कीधी, किण-हीनें लेखे पलेखे मुलब्युं, पडी वस्तु ओलवो लोधी, त्रोजे स्थूल अदत्तादान वत विषईओ अनेरो जे कोइ अतिचार पक्ष दिवसमां हि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुककं॥

चोथे स्वदारसंतोष मैथुनव्रते पांच अतिचार " अपरिग्गहिया इत्तर, अणंगवीवाह तिवअणुरागे० " अपरियहीतागमन, इत्वर परिग्रहीतागमन कीधुं, विधवा वेदया पर स्त्री कुळाङ्गना स्वदारशोकतणे विषे दृष्टिविपर्यास कीधो, सराग वचन बोख्यां, आठम चउदस अनेराई पर्व्व तिथि तणा नियम भांग्या, घर-घरणां कोधां कराव्यां, अनुमोद्यां, कुविकल्प चिंतव्या, अनुक्कीडा कीधी, पराया विवाह जोड्या, कामभोगतणे विषे तीव अभिलाष कोधो, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार क्रस्वप्त लाधां, नट विट पुरुषद्यं हांसुं की धुं, चोथे स्वदार संतोष मैथुन व्रत विषे अनेरो जे कोइ अतिचार पक्ष दिवसमां हि सूक्ष्म बादर जाणता

अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्करं॥

पांचमे पिरमहंपरिमाणवर्ते पांच अतिचार "धण-धन्न-खित्त-वर्यू॰" धन धान्य क्षेत्र वास्तु रूप्य सुवर्ष कुप्य द्विपद चतुष्पद नविध परिम्रह तणा नियम उपरांत वृद्धि देखी मृच्छी लगें संक्षेप न कीधो, साता पिता पुत्र कखत्रादि तणे लेखें कीधो, पिरमह परिमाण लेई पढ्यो नहीं. पढी वीसार्यें। नियम वीसार्यों ॥ पांचमे परिम्रह परिमाण व्रतिवषङ्को॰॥

छठे दिक्परिमाणत्रते पांच अतिचार ''गम-णस्त य परिमाणे॰'' ऊर्ध्वदिसि अधोदिसि तिर्थग्दिसि जायवा आयवा तणो नियम जे कोई अजाणे भांगो, एक गमा संकोडो, वीजी गमा वधारी. विस्मृति लगें अधिक भूमि गया, पाठवणी आघी मोकली. छठे दिक्परिमाणत्रत विषे अनेरा जे कोइ अतिचार पक्ष दिवसमांहि

सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन काथाए करी मिच्छा मि द्क्कमं॥ सातसे भोगोपभोग परिमाण व्रत, जहना भोजन आश्री पांच अतिचार अने कर्महंती पन्नरे अतिचार एवं वीश अतिचार " सिचेते पडिबद्ध, अपोल दुप्पोलयं च आहारे०" सचित्त तणे नियम लीधे अधिक सचित लीधुं, तथा सचित्त मली वस्तु अपक्वाहार दुपक्वाहार तुच्छोषधि तणुं भक्षण कीधुं, होला उंबी पहुंक काकडी अडथां कीधां, सुख्यां धान प्रमुख भक्षण की धा ॥

"सिच्चित्त-दब्द-विगई, पाणह-तंबोल-वत्थ-कुसुमेसु॥ वाहण-सयण-विलेवण, बंभ-दिसि-ण्हाण-भत्तेसु"॥१॥ ए चवदे नियम दिन प्रते संभार्या संक्षेप्या नहिं, लेइ नियम भांग्या. बावीस अभक्ष, बत्तीस अनंतकायमां हि आदुं मूला गाजर पींडालू सूरण सेलरां काची आंबली गोव्हां खाधां, चोमासा प्रमुखमां हे बासी कठोलनी रोटी खाधी. त्रण दिवसनुं दही लीधूं, सधू महुडां माखण माटी वेंगण पीलू पीचू पपोटा पींपी विष हीम करहा घोलवडां अणजाण्यां फल टींबरं अथाणुं आम-णबोर काचुं मीठुं तिल खसखस काचां कोठिं-वडां खाधां, रात्रिभोजन कीधुं, लगभगतीवेलायें च्यालू कीधुं, दिवस उग्या विण शिराच्या।।

तथा-पन्नरे कर्मादान-इंगालि-कम्मे. वण-कम्मे, साडीकम्मे, भाडी-कम्मे, फोडिकम्मे ए पांच कर्म, दंतवाणिज्ये, लक्खवाणिज्ये रस-वाणिज्ये. केशवाणिज्ये, विषवाणिज्ये, ए पांच वाणिज्ये, जंतपीलणकम्मे.निस्ठं छणकम्मे. दविग-दावणया, सरदहतलावसोसणया, असईपोस-णया, ए पांच सामान्य, पांच कर्म, पांचवाणि-ज्य, पांच सामान्य महारंभ, लीहाला कराव्या.

नवसा सामायिक व्रतें पांच अतिचार "तिविहे दुप्पणिहाणे॰" सामायिक लीघे मन आहट दोहट चिंतद्युं, वचन सावद्य बोह्युं, काय अण पडिलेखुं हलाव्युं, छती वेलाइं सामायिक न लीधुं, सामायिक लई उघाडे मुखे बोह्या, ऊंघ आवी कोधी, वीज दीवा तणी उजाही लागी, कण कपासीया माटी मोटुं नील फूल हरिकायना संघट हुआ, पुरुष तिर्यंचना संघट हुआ, तथा स्त्री तिर्यंची आभडी, मुहपत्तियों संघद्टी, सामायिक अण पूरउं पारिउं, पारउं वोसारिउं नवसे सामाधिक व्रत विषइयो जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूह्म बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कमं॥

दशमे देशावकाशिक व्रते पांच अति-चार "आणवणे पेसवणे०" आणवणप्यओगे पेसवणप्यओगे सदाणुवाइ रुवाणुवाइ बहिया पुग्गलक्षेवे ॥ नियमित भूमिकामांहि बाहिर थको कांई अणाव्युं, आप कन्हाथो बाहिर मोकल्या, साद करी रूप देखाडी कांकरी नाखी आपणपणुं छतुं जणाव्युं, दशमे देशावकासिग व्रतिषद्यो जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं॥

इग्यारमे पौषधोपवास व्रतं पांच अतिचार 'संस्थारुचारिवही, पमाय तह चेव भोअणा-भोए॰'' पोसह लीधे संथारा तणी भूमि वाहि-ला थंडिलां दिवसें शोध्यां पडिलेह्यां नहीं, मातरं अणपडिलेह्यं वावर्यं, अणपुंजी भूमि-काइं परठव्यं, परठवतां चिन्तवणा न कीधी, 'अणुजाणह जस्सुग्गहो' न कह्यो. परठव्यां पूठें वार त्रण 'वोसिरामि वोसिरामि' न कह्यं, पोसहशालामांहि पेसतां नीसरतां ' निस्सही आवस्सहों कहेवी वीसारी, पृथ्वोकाय, अप्-

काय तेऊकाय वाउकाय वनस्पतिकाय त्रस-काय तणा संघट्ट परिताप जपद्रव हुआ, संथारा पोरिस तणो विधि भणवो वीसारिओ. पोरिस-मांहि उध्या, अविधि संधारं पाथर्युं, काल-वेलायें पडिक्रमणुं न कीधुं, पारणादिक तणी चिता निपजावी, कालवेला देव वांदवा वी-सार्या, पोसह असूरो लीयो, सबेरो पारीयो पर्व्व निथि आवी पोसह लीधो नहीं, इंग्या-रमे पोषधोपवास व्रतविषद्यो अनेरो जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूह्म बाहर जाणनां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करो मिच्छा मि दुक्क ॥

वारमे अतिथि संविभागव्रते पांच अति-चार "सिचित्ते निक्खिवणे॰" सिचित्तवस्तु हेते ऊपिर थके महात्मा प्रते असूझतुं दान दीधुं, अदेवा तणी बुद्धें सूझतुं फेडी असूजतुं कीधुं, देवा तणी बुद्धें असूझतुं फेडी सूझतुं कीधुं, आपणुं फेडी परायुं कीधुं, वोहरवावेला टली गया असुर करी महात्मा तेड्या, मच्छर लगें दान दीधुं, गुणवंत आवे भगति न साचवी, छती शक्ति साधर्मिक वात्सख्य न कीधुं. अनेराइ धम्मे क्षेत्र सीदाता छती शक्तें उद्धर्या नहीं, बारमे अतिथि संविभाग व्रतविषइओ अनेरा जे केाई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुआ होय, ते सह मन वचन, कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं।।

संलेहणा तणा पांच अतिचार. 'इहले। ए परले। ए० 'इहले। गासंसप्पओगे परले। गासंस-प्यओगे जीविआसंसप्पओगे मरणासंसप्पओगे कामभे। गासंसप्पओगे, इहले। क-मनुष्यभव मान महत्त्व लेक तणी सेवा ठकुराई बलदेव वासुदेव चक्रवर्ति पद वांछ्यां, परले। क-इंद्र अहमिंद्र देवाधिदेव पदवी वांछी, सुख आव्ये जीववातणी वांछा कीधी, दुःख आव्ये मरवा तणी वांछा कीधी, कामभोग तणी इच्छा कीधी, संलेहणाव्रत विषइओ जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूद्दम बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय, ते सहू मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं।।

तपाचार बारभेदें - छ अन्यंतर, छ बाहिर, "अणसणमूणोयरिया०" अणसण कहीयें उप-वास ते पर्व्वतिथि वती शक्तें कीधुं नहीं, ऊणो-दरी ते-पांच सात कवल ऊणा रह्या नहीं, वृत्ति संक्षेप ते-द्रव्य प्रमुख सर्व वस्तु संदेश कीधुं नहीं, रसत्याग ते विगयत्याग न की धुं, कायक्लेश-लोचादिक कायक्लेश न कीधो, संलीणता-अंगोपांग संकोच्यां नहीं, नवकारसी पोरसी गंठसी मूठसी सम्हगेरसी पुरिमष्ट एकासणो वेआसणो नीवी आंबिल प्रमुख पचक्वाण पारवां वीसार्यां, बेसतां नवकार भण्यो नहीं, ऊठतां दिवसचरिमं न कीधुं, नोवी आंबिल

उपवासा।दक तप करी काचुं पाणी पीधुं, वमन थयुं।। बाह्य तपत्रत विषइओं जे केाई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजा-णतां हुओं होय, ते सहू मन वचन, कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं।।

अभ्यंतर तप "पायच्छित्तं विणओ०" गुरु कतें मनसुद्धें आलोयणा लीधी नहीं, गुरुदत्त प्रायच्छित तप लेखा शुद्ध पहुंचाडयं नहीं, देवगुरु संघ साहम्मी प्रतें विनय साचव्यो नही, वाचना, पृच्छना, परावर्त्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म-कथा, लक्षण पंचिव सिजाय की धी नहीं, धर्मध्यान, शुक्कध्यान, ध्यायुं नही, कर्मक्षय निमिन लोगस्स दस विसनो काउस्सग्ग न की धो, अन्यंतर तप विषड्ओ जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणतां हुओ होय. ते सह मन वचन कायाए करी सिच्छा मि दुक्कमं॥

वीर्याचारना तीन अतिचार 'अणिगृहि-यबलविरीक परक्रमइ जे। जहुंतठाणेसु, जुंजइ अ जहाथामं, नायबो वीरियायारा, 'पढवे गुणवे विनय वेयावच देवपूजा सामायिक दान शींल तप भावना प्रमुख धर्मकुत्यतणे सन वचन कायतणुं छतुं बल वीर्य गे।पव्युं, रूडां पंचाङ्ग खमासमण न दीधां, बेठां पडि-क्रमणुं कीधुं, वीर्याचारव्रत विषइआ जे काई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुवा हाय, ते सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कमं॥

> " नाणाइअट्ट पइवय, समसंलेहण पण पनर कम्मेसु॥ बारसतव विरिअ तिगं, चउवीसं सय अइयारा"॥

"पडिसिद्धाणं करणे॰" जिनप्रतिषिद्ध बावीस अभद्दग, बत्तीस अनंतकाय, बहुबीज भक्षण महाआरंभ महापरिग्रहादिक कीधां, नित्यकृत्य देवपूजा सामायिकादिक तथा तीर्घयात्रादिक न कीधां. जीवाजीवादि विचार सद्द्यां नहीं, आपणी कुमति लगें उत्सूत्र प्ररूपणा कीधी, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग. द्वष, कलह, अञ्चाख्यान, परपरिवाद, पैद्युन्य, अरतिरति, माया-मृषावाद, मिध्यात्वश्रह्य, ए अढारह पापस्थानकमांहि जे कांइ कीधां कराव्यां अनुमोद्यां ॥ एवं प्रकारें श्रावक धर्में श्री सम्यक्त मूल बारह व्रत चोवीसां सो अति-चारमांहि जे कोई अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूइम बादर जाणतां अजाणतां हुओ होय. ते सह मन वचन कायाए करी मिच्छा मि दुक्कडं ॥ इति ॥

(अब नीचे बठकर बोलना।)

सबस्त वि पित्रखा दुचिति अ दुव्भासिअ

दुचिद्विअ, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहिः अहोकायं कायसंफासं। खमणिज्ञो ने किलामो। अप्पक्तिलंताणं बहुसुभेण मे पक्को वइकंतो ? जत्ता ने ? जवणिजं च मे ? खामेमि खमासमणो ! पविखअं वइक्रममं, आवस्त्रिआए, पडिक्रमामि खमासमणाणं, पिक्खआए आसायणाए, तित्री-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुकडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छोव-याराष्, सबधम्माइक्कमणाष्, आसायणाष् जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्याणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिलग्गहं। निसी हि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो। अप्पिकलंताएं बहुसुभेण भे पक्लो वहकंतो ? जता भे ? जवणि जं च भे ? खामेमि समणो ? पविख्यं वइक्रमं पडिक्रमामि खमा-समणाणं, पिक्खआए आसाथणाए तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणद्क्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, संबंधममाइक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्क-मामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरासि॥ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देवसियं आलोइय पडिकंता पत्तेयखामणेणं अन्धृद्धि-

ओमि. अव्भितर' पविखअं खामेउं ? इच्छं,

१ चडमाची-प्रतिक्मण में "चडमासिकं खामेडं? इच्छ खामेमि घडमामिअ, चडण्हं मासाणं, अष्टण्हं पत्रवाणं, बीसोत्तरसयं राह-दियसाणं" इस तरह बोल्ना, और संबाधन प्रतिक्मण में "संबच्छरिअ सामेड ! इच्छ, सामेमि सवच्छरिअ, दुवोलसण्हं मासाण, चडवी-सण्हं पत्रयाण तिक्षिसयहिंह राहंदिवसाणं इस तरह बोल्नाचहिंग।

खामेमि पिक्खअं, पन्नरसण्हं दिवलाणं, पन्नरस-णहं राईण, जं किंचि अपित्तअं परपित्तअं भत्ते, पाणे, विणए, वेयावचे, आलावे, संलावे उच्चा-सणे, समासणे, अंतरभासाए, उविरभासाए, जं किंचि मज्झ विणयपरिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्भे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।।

(यहां पर हरएक मनुष्यसे खमतखामणा करके दो वांदना देना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ! अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं कायसंफासं। खमणिजो ने किलामो। अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे पक्षो वइकंतो ! जत्ता ने ! जवणिजं च भे ! खामेमि खमासमणो ! पिक्खअं वइक्रममं, आविस्सिआए, पिडक्रमामि खमासमणाणं, पिक्खआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्रडाए, वयदुक्रडाए, कायदुक्रडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमिच्छोव-याराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिजग्गहं। निसीहि; अहोकायं कायसंफासं। खमणिजो भे किलामो। अप्विक्तंताणं वहुसुभेण भे पक्लो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमा-समणो ! पविखळं वइक्रम्मं, पडिक्रमामि खमासमणाणं, पविखआए आसायणाए, तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणद्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सब्निच्छो-वयाराए, सबधम्माइक्कमणाए. आसायणाए, जो मे अइआरो कओ. तस्स खमासमणो ! पडिकः-मामि, निदामि, गरिहासि: अप्याणं वोसिरामि॥

( २८२ ) पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विर् भगवन् ! देवसिअ आलोइअ पडिकं पविख्यं पडिकमावेह 'इच्हं'।। करेमि भंते! सामाइछं, सावज्जं जो पच्चक्वामि । जाव निथमं पङ्जुवासामि, दुवि तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, कारवेमि। तस्स भंते ! पडिक्रमामि, निंदाि गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥ इच्छामि पडिक्रमिउं जो मे पविखा अइयारो कओ, काइओ वाइओ माणिसि उस्सुत्तो जम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्झा दुबिचिंतिओ,अणायारो अणिच्छिअबो,आसाव पाउग्गो, नाणे दंसणे चिरताचिरते सुए साम इए। तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण मणुवयाणं, तिणहं गुणवयाणं, चउणहं सिक्ख

मणुवयाणं, तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्ख वयाणं, बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडि जं विराहिअं तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥ तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, सोहीकरणेणं, विसहीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणट्राए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं, एवमाइएहिं, आगारेहिं अभग्गा, अविराहिओ हुज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

(यहा सब लोग का उस्सम्म में 'प्रस्तिमृत्र' या 'बंदिसुख्त्र' सुने और एक जन खमासमणपूर्वक आदेश माग कर सूत्र प्रकट कहे।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जाविणजाए, निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पविखसूत्र 'कड्टूँ ? 'इच्छं' ॥

५ नउमार्गः प्रतिस्मापने **'चडमासीस्त्र काइतृ 'और** सदस्मरी प्रति-प्रतान **'संवरसरीस्त्र का**ङ्गु' १ ऐसा कोटना चाहिते ।

(ऐसा खमासमणपूर्वक आदेश मांग कर, खंडे होकर प्रकट तीन नवकार कह कर, साधु-मुनिराज हो तो 'पिक्खसूत्र' कहें और यदि साधु मुनिराज न हो तो श्रावक 'वंदिचुसूत्र' कहें।)

## वंदित्तुसूत्र ॥

वंदित्त सबसिद्धे, धम्मायरिए अ सबसाहू अ। इच्छामि पडिक्सिनंड, सावग-धम्माइआ-रस्स ॥ १॥ जो मे वयाइयारो, नाणे तह दंसणे चिरित्ते अ । सुहुमो अ बायरो वा, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ २ ॥ द्विहे परिग्गहम्मी, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे। कारावणे अ करणे, पडिक्रमे पिक्लअं सब्वं ॥३॥ जं बद्धमिंदिएहिं, चउहि कसाएहिं अप्पस्येहि । रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे । अभि-ओगे अ निओगे, पडिक्समे पविखं सब्वं ॥ ५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिं-गीसु । सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्कमे पविखअं सद्वं । ६॥ छकायसमारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा। अत्तट्टा य परट्टा, उभयट्टा चेव तं निंदे॥ ।। पंचणहमणुबयाणं, गुणवयाणं च तिण्ह-मइयारे । सिक्लाणं च चउण्हं, पडिक्कमे पिक्लअं सब्वं ॥८॥ पढमे अणुवयम्मी, श्रृत्रगपाणाइवाय-विरईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसं-गेणं ॥९॥ वह वंध छविच्छेए, अइभारे भत्तपाण-वुच्छेए । पढमवयस्सइआरे, पडिक्रमे पक्लिअं सबं ॥१०॥ बीए अणुबयम्मी परिथृलगअलियवयणवि-रईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ सहसा रहस्स दारे, मोसुवएसे अ कूड-लेहे अ। वीअ-वयस्सइआरे. पडिक्कमे पिक्खळां सटवं ॥१२॥ तहए अणुवयम्मी. थृलग-परदव-हरण-विर-ईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १३॥ तेनाहडप्पओगे. तप्पडिरूवे विरुद्ध-गमणेअ। कृड-तुल-कृड-माणे पडिकमे पविवयं सदवं ॥१४॥ च उत्थे अणुवयम्मी. निचं परदारगमण-विरईओ । आयरिअमप्पसत्ये इत्थ पमायप्पसंगेणं ।१५॥ अप-

रिग्गहिआ इत्तर, अणंग बीवाह-तिव अणुरागे। चउत्थ-वयस्सइआरे, पदिक्समे पिक्खअं सब्वं ॥१६॥ इत्तो अणुबए पंचमिम, आयरिअमप्यस्थिम। परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥१७॥ धण-धन्न खित्त-वत्थू,रुप्प-सुवन्ने अक्तविअपरिमाणे! दुपए चउपयम्मिय, पडिक्समे पिक्खअं सद्यं॥१८॥ गमणस्स य परिमाणे, दिसासु उद्घं अहे अ तिरिअं च । बुह्चि सईअंतरद्धा, पढमिम गुणवए निंदे ॥१९॥ मज्जिम अ मंसिमि अ, पुष्फे अ फले अ गंध-मल्ले अ। जवभोगपरीभोगे, बीअम्मि गुण-वए निंदे ॥२०॥ सचित्ते पडिबद्धे, अपोल्लि-दुप्पो-लिअं च आहारे। तुच्छे।सहिभवखणया, पडिक्कमे पक्लिअं सठवं ॥२९॥ इंगाली-वण-साडी,-भाडी-फोडी सुवजाए कम्मं। वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केस-विसविसयं ॥२२॥ एवं खु जंतिपिहरूण-कम्मं निव्लंछणं च दवदाणं। सरदहतलायसोसं, असई वोसं च विजजा ॥२३॥ सत्थि गिमुसल जं-

तग–तसकट्टे मंत–मूल–भेसज्जे । दिन्ने दवा-विए वा, पडिक्समे पविख्य सब्वं ॥ १४॥ ण्हाणुबद्दण-बन्नग, विलेबणे सह-रूब-रस-गंधे । वत्थासण-आभरणे, पडिक्कमे पविखअं सद्यं ॥ २५ ॥ कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरिअहिग-रण-भोगअइरित्ते । दंडिम अणट्राए, तइ-अमिम गुणबए निदे ॥ २६ ॥ तिविहे दुप्प-णिहाणे, अणवट्टाणे तहा सङ्विहूणे । सामा-इय-वितह-कए. पढमे सिक्खावए निंदे ॥१७॥ आणवणे पेसवणे, सद्दे रूवे अ पुग्गल-वखेवे । देसावगासिअम्मी. वीए सिक्खावए निंदे ॥ १८ ॥ संथारुचारविही, पमाय तह चेव भोयणाभोए । पोसह-विहि-विवरीए. तइए, मिक्वावए निदे ॥ १९॥ सचिते निक्विवणे. पिहिणे ववएस मच्छरे चेव । कालाइकमदाणे. चउर्व सिक्वावए निंदे ॥ ३०॥ सुहिएसु अ द्हिएमु अ, जा मे अस्संजएसु अणुकंगा।

रागेण व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३१ साहूसु संविभागो, ण कओ तवचरणकरण-जुत्तेसु। संते फासुअदाणे, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३२ ॥ इहलोए परलोए, जीविअमरणे अ आसंसपओगे। पंचिवहो अइआरो, मा मज्झ हुज मरणंते ॥ ३३ ॥ काएण काइअस्स, पडिक्रमे वाइयस्स वायाए । मणसा माणसिअस्स, सबस्स वयाइआरस्स ॥ ३४ ॥ वंदणवयसिक्खागा-रवेसु सण्णाकसायदंडेसु । गुत्तीसु अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निदे ॥ ३५॥ सम्मिह्टी जीवो, जइ वि हु पावं समायरइ किचि । अप्पो सि होइ बंधो जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥ ३६॥ तं पि हु सपिडक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च । खिप्पं उनसासेइ, वाहि व सुसिक्खिओ विज्ञो ॥ ३७ ॥ जहा विसं कुट्रगयं, मंतमूलविसारया । विजा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निविसं ॥ ३८ ॥ एवं अट्रविहं कम्मं, रागदोससमजिखं। आलो-अंतो अ निदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ ॥ ३९॥

कयपावो वि मणुस्सो, आलोइअ निंदिअ गुरुसगासे। होइ अईरेगलहुओ, ओहरिअभरुव भारवहो ॥४०॥ आवस्सएण एएण, सावओ जङ वि वहुरओ होइ । दुक्खाणमंतिकिरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥ ४१ ॥ आलोअणा बहुविहा, न य संभरिआ पडिक्कमणकाले । सूलगुणउत्तर-गुणे तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ४२ ॥ तस्स धम्म-रस केवलिपन्नत्तस्स अव्धृद्विओमि आराहणाए, विरओमि विराहणाए । तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउवीसं ॥ ४३ ॥ जावंति चेइ-आइं. उहे अ अहे अ तिरिअलोए अ। सबाईं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥ ४४॥ जावंत वेवि साहु, भरहेरवयमहाविदेहे अ । सटवेसिं तेसि पणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ ४५॥ चिरसंचियपावपणासणोइ. भवसयसहस्समह-णीए । चडबीसजिणविणिग्गय-कहाइ बोलंत में दिअहा ॥ ४६ ॥ मम मंगलमरिहंना, सिद्धा साह सुअं च धम्मो अ। सम्महिट्टी देवा. दित *ل*قر ّ

समाहिं च बोहिं च ॥४०॥ पडिसिद्धाणं करणे किच्चाणमकरणे पडिक्कमणं । असदहणे अ तहा, विवरीयपरूवणाए अ ॥४८॥ खामेमि सवजीवे, सब्वे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सवभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ॥४९॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिअं सम्मं। तिविहेण पडि-क्कंतो, वंदामि जिणे चडवीसं ॥५०॥

(अब "नमो अरिहंताणं" प्रकट कह कर सब काउस्सगा पारे और खड़ा होकर बोलनेवाला तीन नवकार गिन कर बैठ जाय। पीछे दाहिना घुटना खड़ा करके तीन नवकार, तीन "करेमि भते" और "इच्छामि पडिक्कमिउं०" कह कर "दंदिचुस्त्र" कहे।)

णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरियाणं। णमो उवज्झायाणं। णमो लोए सबसाहूणं। एसो पंचनमुकारो। सबपावप्पणा-सणो। मंगलाणं च सब्वेसि। पढमं हवइ मंगलं॥

करेमि भंते ! सामाइछां, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि । जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए, काएणं न करेमि, न कारवेमि । तस्स भंते ! पडिक्रमामि, निंदामि. गरिहामि; अप्याणं वोसिरामि ॥

इच्छामि पडिक्सियं! जो मे पिक्सओं अहयारो कओ, काइओ वाइओ माणिसओं, उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुन्झाओं दुिबिचितिओ,अणायारो अणिच्छिअबो. असावग-पाउग्गो. नाणे दंसणे चिरत्ताचिरित्त सुए सामा-इए तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्ह-मणुब्याणं. तिण्हं गुणब्याणं. चउण्हं सिक्खा-वयाणं. वारसिबिहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥

वंदिन्तु सब-सिद्धः धम्मायिष्ण् अ सब-साहू अ। इच्छामि पडिक्कमिउं सावग-धम्माइआरस्स ॥६॥ जो से वयाइआरोः नाणे नह दंमणे चिरने अ। सुहुमों अ वायगे वाः नं निंदं तं च गरिहामि ॥६॥ दुविहं परिगहम्मीः साव- ज्जे बहुविहे अ आरंभे। कारावणे अकरणे, पडि-क्रमे पविखअं सब्वं ॥३॥ जं बद्धमिदिएहिं, चउहिं कसाएहि अप्पसत्येहिं। रागेण व दोसेण व,तं निंदे तं च गरिहासि ॥४॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे अणाभोगे। अभिओगे अ निओगे, पडि-क्रमे पिक्खअं सब्वं ॥५॥ संकाऽऽकंख-विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्रमे पक्षिखअं सब्वं ॥६॥ छक्कायसमारंभे पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । अत्तट्रा य परट्टा, उभ-यट्रा चेव तं निंदे ॥७॥ पंचण्हमणुवयाणं गुणव-याणं च तिण्हमइयारे । सिक्खाणं च चउण्हं, पडिक्समे पिक्सअं सब्वं ॥८॥ पहमे अणुद्य-यम्मी, थूलगपाणाइवायविरईओ । आयरिअ-मप्पस्त्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥९॥ वह-बंध-छविच्छेए, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए। पढमवय-स्सइआरे, पडिक्कमे पविखअं सद्वं ॥१०॥ बीए अणुवयम्मी, परिथूलगअलिअवयणविरईओ ।

आयरिअमप्पस्त्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ सहसा रहस्स दारे. मोसुवएसे अ कृड-लेहे अ। बीअ-वयस्सइआरे. पडिक्कमे पविखअं सदवं ॥१२॥ तइए अणुवयम्मी, थृलग-परदव हरण-विरईओ । आयरिअमप्वसत्ये. इत्थ पमायप्वसंगेषं ॥१३॥ तेनाहडप्यओगे, तप्पडिरूवे विरुष्ट-गमणे अ। कृड-तुल-कूड-माणे, पडिक्समे पविखअं सब्वं ॥१४॥ चउत्ये अणुवयम्मी, निचं परदारगम् म-विर-ईओ । आयरिअमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥१५॥ अपरिग्गहिआ इत्तरः अणंग-वीवाह-तिब-अणुरागे। चउत्थ-वयस्सइआरे. पडिक्कमे पक्लिअं सन्वं ॥१६॥ इत्तो अणुवए पंचमम्मि. आयरि-असप्वसंत्थमिम । परिमाणवरिच्छेए. इत्थ पमा-यप्पसंगेणं ॥१७॥ धण-धन्न-खित्त-ब्रत्यु, रूप्य-सुबन्ने अ कृविअपरिमाणे । दुपए चल्पयम्मि च, पडिक्कमे पविखअं सन्वं ॥१८॥ गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उद्दं अहं अ तिरिक्षं च । वृष्टि सङ्अंतरहाः परमिम गुणवए निर्दे ॥१९॥

मजिम्म अ मंसिम्म अ, पुष्फे अ फले अ गंध-महे अ। उवभोगपरीभोगे, बीयस्मि गुणवए निंदे ॥२०॥ सचित्ते पडिबद्धे, अपोलिद्प्पोलिअं च आहारे। तुच्छोसहिभक्खणया,पडिक्कमे पक्खिअं सठवं ॥२१॥ इंगाळी-वण-साडी,-भाडीफोडी सुव-जाए कम्मं । वाणिज्जं चेव दंत-लक्ख-रस-केस-विसविसयं ॥२१॥ एवं खु जंतिपरुरुण-कम्मं निल्लंछणं च दवदाणं। सरदह्न-तलायसोसं, अस-ईपोसं च विजजा ॥२३॥ सत्थिगिमुसलजंतग-तणकट्ठे मंत-मूल-नेसज्जे । दिन्ने दवाविए वा, पडिक्रमे पक्खिं सहवं।।२४॥ ण्हाणुबद्दण-वन्नग,-विलेवणे सद्द-रूव-रस-गंधे। वत्थासण-आभरणे, पडिक्कमे पिक्खअं सब्वं ॥२५॥ कंदप्पे कुकुइए, मोहरिअहि-गरण भोगअइरित्ते । दंडिम अण-द्राए, तइअम्मि गुणबए निदे ॥१६॥ तिविहे दुप्य-णिहाणे, अणवट्टाणे तहा सइविहूणे। सामाइय-वितह-कए, पढमे सिक्खावए निदे ॥१७॥ आण-

पासियः चातुर्वासियः और सांवत्सरिकः प्रतिष्रमणविधि । ( २५० ) वर्णे पेतवर्णे, सहै रूवे अ पुग्गलक्खेवे । देसाव-गासिअम्मी. बीए सिक्खावए निंदे ॥२८॥ संथा-म्बारविही पमाय तह चेव भोयणाभोए।पोस-हविहिविवरीए. तइए सिक्खावए निंद ॥२९॥ सचित्ते निविखवणे, पिहिणे ववएस मच्छरे चेव । कालाइक्रमदाणे. चउत्थे सिक्खावए निंदे ॥३०॥ सुहिएसु अ द्हिएसु अ. जा मे अस्तंजएसु अणु-कंपा। रागेण व दोसंण व. तं निंदे तं च गरिहामि ॥३१॥ साह्सु संविभागो. न कओ तव चरण-करण-जुत्तेसु। संते फासुअदाणे. तं निदे नं च गरिहामि ।|३२|| इहलोए परलोए. जीविअ-मरणे अ आसं-सपओगे। पंचविहो अइआरो, मा मउझ हुज्ञ मरणंते ॥३३॥ काएण काइअस्तः पडिक्रमे वाइ-अस्स वायाए। मणसा माणसिअस्म,सब्बस्स वया-

इआरम्स ॥३४॥ वंदणवयिनविद्यागा-रवेसु मण्णा-कसाय-दडेसु। गुत्तीसु असमिईसु अ.जो अइआगो अर्त निदे ॥३५॥ सम्मिटिट्टी जीवो, जह विह

पावं समायरइ किंचि । अप्पो सि होइ वंधो, जेण न निद्धंधसं कुणइ ॥३६॥ तं वि हु सपडिक्रमणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च। खिप्पं उवसामेइ, वाहि व सुसिक्खिओ विज्जो ॥३७॥ जहा विसं कुरुगयं, मंतमूलविसारया । विजा हणंति मंतेहिं, तो तं हवइ निविसं ॥३८॥ एवं अट्रविहं कम्मं, रागदो-ससमजिअं। आलोअंतो अ निंदंतो, विप्पं हणइ सुसावओ ।।३९॥ कयपावो वि मणुस्सो, आलो-इय निंदिअ गुरुसगासे। होइ अइरेगलहुओ, ओहरिअ-भरुव भारवहो ॥४०॥ आवस्सएण एएण, सावओ जइ वि बहुरओ होइ। दुक्खा-णमंतिकरिअं, काही अचिरेण कालेण ॥४१॥ आलोअणा बहुविहा, न य संभरिखा पहिक्रमण-काले। मूलगुणउत्तरगुणे, तं निदे तं च गरिहामि ॥४२॥ तस्स धम्मस्स केवलिपन्नतस्स, अब्सुट्टि-ओमि आराहणाए, विरओमि विराहणाए। तिवि-्रहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउवीसं ॥४३॥

जावंति चेइआईं, उद्वे अ अहे अ तिरिअलोए अ। सद्वाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं ॥४४॥ जावंत केवि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। सब्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंडवि-रयाणं ॥४५॥ चिरसंचियपावपणासणीइ, भव-सय-सहस्समहणीए । चउवीसजिणविणिग्गय-कहाइ वोलंतु मे दिअहा ॥४६॥ मम मंगलमरिहंता, सिद्धा साह सुअं च धम्मो अ। सम्म-दिट्टी देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥४६॥ पडिसि-द्धाणं करणे, किञ्चाणमकरणे पडिक्कमणं । असद-हणे अ तहा, विवरीअपरूवणाए अ ॥४८॥ खामेमि सबजीवे, सब्वे जीवा खमंतु से। मित्ती मे सबभूएसु, वेरं मज्झ न केणइ ॥४९॥ एवमहं आलोइअ, निदिअ गरहिअ दुगंछिश्रं सम्मं। तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउबीसं ॥५०॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए, निसी हिआए! मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण

संदिसह भगवन् !। मूलगुण-उत्तरगुण-अतिचा-रिवशु द्विनिमित्तं काउस्सग्ग करूं ? 'इच्छं'॥ (अब खडे होकर बोहे।)

करेमि भंते! सामाइअं, सावड्डं जोग पच्चक्खामि, जावनियसं पञ्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि न कारवेमि, तस्स जंते! पडिक्कमामि, निंदामि गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि ठामि काउस्सग्ग, जो मे पिक्खओं अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणिसओं; उस्सुत्तो, जम्मग्गो; अकप्पो, अकरिणजो; दुज्झाओ दुविचिंतिओ,अणायारो, अणिच्छिअवो, असावगपाउग्गो; नाणे, दंसणे, चिरत्ताचिरित्ते, सुए, सामाइए। तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं तिण्हं गुणवयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं, बारसिविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं; तस्स मिच्छा मि दुक्कमं॥

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, वि-सोहीकरणेणं, विसहीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणट्राए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए ॥१॥ सुहुमेहिं अंगसंचा-खेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसं-चालेहिं, ॥२॥ एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गा, अविराहिओ हुज्ज मे काउरसग्गो ॥३॥ जाव अरि-हंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥

( १२ यारह <u>लोगस्स</u> का अथवा ४८ अडतालीस नवकारका काउस्सग करना पश्चात् पारकर प्रगट लोगस्स कहना।)

लोगस्स उज्जोअगरे. धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं, पि केवलो ॥१॥

<sup>\*</sup>चडमासी प्रतिक्रमणमें (२०) वीस लोगस्स या अस्सी नवकार का काउस्सम्म करना और सबत्नरी प्रतिक्रमणमें (४०) चालीस लागस्स और एक नवकार, अथवा एक सो इकमट न क्रांग्या काउस्मम्म करना।

उसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमई च । पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-िन जंस-वासुपुर जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्रनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥॥। एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीण-जर-मरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसी-यंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्ग-बोहिलाभं, समाहिवरम्-त्तमं दिंतु।६। चंदेसु निम्मलयरा, आइबेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥

( अब बैठकर मुँहपत्ति पडिलेहना और बादमें दो वंदन देना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? अणुजाणह मे मिछग्गहं। निसीहि; अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो। अप्विक्तंताणं बहुसुभेण भे पक्को वहकंतो ? जत्ता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमा-समणो ? पिक्क्यं वहक्ममं आवस्सिआए पिडक-मामि खमासमणाणं, पिक्क्याए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छो-वयाराए, सबधममाइक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पिडक्क-मामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ! अणुजाणह में मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं कायसंफासं। खमणिजो ने किलामो। अप्पिकलंताणं वहुसुमेण में पवलो वइक्कंतो ! जत्ता ने ! जवणिजं च मे ! खामेमि खमा समणो ! पिवलअं वइक्कम्मं, पिडक्कमामि खमासमणाणं. पिवलआए आसायणाए, तित्ती- सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छोव-याराए, सबधमाइक्कमणाए, आसायणाए जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्याणं वोसिरामि ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! समाप्त खामणेणं अब्धुद्विओसि, 'अब्भितरपिक्खंअं खामेडं ? इच्छं, खामेमि पिक्खंअं, पन्नरसण्हं दिवसाणं, पन्नरसण्हं राईणं, जं किंचि अप-त्तिअं, परिपत्तिखं, भत्ते, पाणे, विणए, वेआ-वच्चे, आलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, छांतरभासाए, उवरिभासाए, जं किंचि मज्झ

१ चउमासी-प्रतिक्रमण में ''चउमासिशं खामेउं? इच्छ खामेमि चउमासिश, चउण्हं मासाणं, अठुण्हं पक्खाणं, वीसोत्तरसयं राइ-दिवसाणं' इस तरह बोलना, और सवन्सरी प्रतिक्रमण में ''संवच्छरिश खामेउ १ इच्छ, खामेमि सवच्छरिशं, दुवालसण्हं मासाण, चउवी-सण्हं पक्खाणं तिक्तिसयसिंट्ट राईदिवसाण' इस तरह बोलनाचाहिये।

विणयपरिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पित्रखअ खामणा खामुं ? 'इच्छं'॥

(ऐसा कहकर नीचे मुजव चार खामणा देना।)

१-इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए ! मत्थएण वंदामि ॥

("पहेला गुरु खामणा खामूं" ऐसा कहकर दहिना हाथ चरवला या आसन पर रख कर मस्तक झुका कर तीन नवकार बोले।)

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय-रियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब-साह्णं। एसो पंचनमुक्कारो, सबपावप्पणासणो। मंगलाणं च सब्वेसि पढमं हवइ मंगन्नं॥

२-इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जाविण-जाए. निसीहिआए ! मत्थएण वंदामि ॥ (३०४) पाक्षिक चातुर्शासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विघि।

("दूजा गुरु खमाणा खासूं" ऐसा कह कर तीन नवकार बोले।)

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय-रियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब-साहूणं। एसो पंचनमुक्कारो, सबपावष्पणासणो। मंगलाणं च सब्वेसि पढमं हवइ मंगलं॥

३-इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए, निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि ॥

( ''तीजा गुरु खामणा खामूं" कह सिर झुका तीन नवकार गिने।)

नमो अरिहंताणं, नमो तिद्धाणं, नमो आय-रियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब-साहूणं। एसोपंचनमुक्कारो, सबपावप्यणासणो। मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं॥

४-इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि॥

( 'चौथा गुरु खामणा खामूं' कह सिर झुका तीन नवकार गिने।)

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय-रियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब- साहूणं। एसो पंचमुक्कारो, सवपावप्पणासणो। मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं॥

'इच्हं' इच्छामो अणुसट्टि-पुण्यवंतो 'पाली के निमित्ति एक उपवास, अथवा दो आयंबिल, अथवा तीन निवि, अथवा चार एकासना, अथवा दो हजार सज्झाय करी एक उपवास की पेठ पूरजो, और पिक्लअ के स्थानमें देवसिय भणजो ॥

(यहां यथाशक्ति तप किया हो तो 'पर्हियं' कहना और जिन्होंने तप न किया हो वे 'तहित्त' कहे। अब वैवसिक प्रतिक्रमणमें 'वंदिचुस्वन' कहने बाद जो विधि हैं वह इस गुजब कहना चाहिये।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिछग्गहं। निसीहि;

१ चउमासिय में इसते हुगुना अर्थात्-दो उपवान, चार आय-दिल, एह निनि, आठ एकासना और चार हजार मज्झाय करी दो उप-हाम की पेठ प्रजो। संचष्छरीय में तिगुना-तीन उपदान, एह आयं-दिल, नी निनि, हारह एरायना और एह हजार मज्झाय करी ती। उपवास की पेठ प्रजो। रस प्रकार कहना॥

अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो। अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ? जता भे ? जवणिजं च भे ? खामेमि खमा-समणो? देवसिद्धं वड्डक्रम्मं आवस्तिआए पडिक्र-मामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए,मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, सब्धम्माइक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक-मामि, निदामि, गरिहामि, अप्याणं वोसिरामि॥

इच्छामि खमासमणो ! विदे जावणिजाए निसीहिआए? अणुजाणह से मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं, कायसंफासं, खमणिजो भे ! किलामो अप्पिकलंताणं, बहुसुमेण मे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ! जवणिज्जं च भे ! खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रममं, पिडक्रमामि खमासमणाणं देवसिआए, आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबिमच्छोवयाराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए जो मे अइ-आरो कओ, तस्स खमासमणो! पहिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्याणं वोसिरामि॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! अब्भुट्टि-ओमि, अबिभतर देवसिअं खामेउं? 'इच्छं' खामेमि देवसिअं, जं किंचि अपत्तिअं परपत्तिअं भत्ते. पाणे. विणए, वेयावचे, आळावे, संळावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए. उविश्मासाए, जं किंचि मज्झ विणयपरिहीणं सुहुमं वा वायरं वा तुब्मे जाणह. अहं न जाणामि. तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ! अणुजाणह मे मिडगाहं। निसीहि;

अहोकायं कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो। अप्पिकलंताणं बहुसुभेण भे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे? जवणिजं च भे? खामेमि खमा-समणो? देवसिखं वइक्रम्मं आवस्सिआए पडिक्र-मामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए,मणरुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, सब्धन्माइक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ, तस्स खमासमणो ! पडिक-मामि, निदामि, गरिहामि, अप्याणं वोसिरामि॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए? अणुजाणह से मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं, कायसंफासं, खमणिजो भे ! किलामो अप्पिकलंताणं, बहुसुनेण भे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ! जविग्डजं च भे ! खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्रम्मं, पडिक्रमामि खमासमणाणं देवसिआए, आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छोवयाराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए जो मे अइ-आरो कओ, तस्स खमासमणो! पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहािय; अप्याणं वोसिरािम ॥

(अय खडे होकर हाथ जोड कर कहना चाहिये।)

आयरिअ-उवडझाए, सीसे साहिम्मए कुल-गणे अ। जे से केइ कसाया, सब्वे तिविहेण खामेसि॥१॥ सबस्स समणसंघरस, भगवओ अंज्ञिलं करिअ सीसे। सब्वं खमावइत्ता, खामेमि सबस्स अहयंपि॥२॥ सबस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्मनिहिअनिअचिनो। सब्वं खमाव-इत्ता. खमामि सबस्स अहयंपि॥३॥

करेमि भंते ! सामाइअं, सावडजं जोगं पच-विदानि, जावनियमं पड्जवासामि, दुविहं तिवि-

हेणं मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न कारवेमि। तस्स भंते ! पडिक्रमामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि ठामि काउइसगां, जो मे देवसिओं अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्मगों, अकप्पों, अकरणिजों, दुज्झाओ दुविचितिओ,अणायारा, अणिच्छिअबों, असावगपाउगों, नाणे, दंसणे, चिरत्ताचितिं, सुए, सामाइए। तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुवयाणं तिण्हं गुणावयाणं, चउण्हं सिवखावयाणं, वारसिविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडिअं जं विराहिअं; तस्स भिच्छा मि दुक्कमं।।

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, वि-सोहीकरणेणं, विस्रक्षीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्वायणट्राए, ठामि काउस्सग्गं॥

अन्नत्थ ऊसिएणं, नीसिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएगं, उड़्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचाखेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गा, अविराहिओ हुज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुद्धारेणं न पारेमि, ताव कायं, टाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरासि ॥

(दो <u>लोगस्स</u> का अथवा आठ <u>नवकार</u> का काउस्सग्ग करना, पश्चात पार कर प्रगट 'लोगस्स' कहना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मितित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तं इस्तं, चउवीसं. पि केवली ॥१॥ उसभमिजें च वंदे, संभवमिभणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे॥ २॥ सुविहिं च पुष्पदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च मिलं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्टनेमिं, पासं तह वद्धमाणं च॥थ॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीण-जर-मरणा। चउवीसं पि

जिणवरा, तित्थवरा मे पसीयंतु ॥५॥ किस्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गचोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

सबलोए अरिहंतचेइआणं करेमि काउस्सगं, वंदणवित्रआणं, प्रअणवित्रआए, सक्कारवित-आए, सम्माणवित्रआए, बोहिलाभवित्रआए, निरुवसग्गवित्रआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउस्सगं।

अन्नत्थ उसिष्णं, नीसिष्णं, खासिष्णं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तसुच्छाए ॥१॥ सुहुमेहि अंगसंचा-सेहि, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसं-चालेहिं, ॥२॥ एवसाइएहिं आगारेहिं अभग्गा, अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो॥३॥ जाव अरि- हंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि ॥॥। ताद कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥

( एक <sup>'</sup> छोगरूम <sup>१</sup> या चार नवकार का काउम्सग्ग करना पीछे-)

पुक्लरवरदीवहे धायइसंडे अ जंबुदीवे अ। भरहेरवयविदेहे, धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ तमतिमिरपडलविद्धं-सणस्स सुरगणनरिंद्महि-यस्स । सीमाधरस्स वंदे, पष्फोडिअसोहजाऋस ॥ २॥ जाई-जरामरणसोगपणासणस्य कहाण-पुक्ललविसालसुहावहस्स । को देवदाणवनसिंद-गणचिअस्स, धम्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं ॥३॥ सिक्ड भो पयओ ! णनो जिणमए नंदी सया संजसे, देवं नागसुवन्नकिन्नरगण-स्तब्सुअभावचिए। लोगो नत्थ पङ्गिओ जग-मिणं तेलुकमचासुरं. धम्मो वहुउ सासओ विज-यओ धरमुत्तरं वहुउ ॥ ४ ॥ सुअस्त भगवओ ! करेमि काउस्सरगं. वंदणवत्तिआए, पूअणवत्ति-आए. सकारवत्तिआए. सम्माणवत्तिआए. बोहि- लाभवत्तिआए, निरुवसग्गवत्तिआए, सद्घाए, मेहाए, धिइए, धारणाए, अणुप्पेहाए. वष्टमाणीए ठामि काउरसग्गं॥

अन्नत्थ उत्ति सिएणं, नीस सिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड़्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, पित्तसुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अवराहिओ हुउझ में काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं, नसुद्धारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं,झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

(एक ' लोगस्स ' या चार नवकार का काउरसगा करना पीछे-)

सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परंपरगयाणं। लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सवसिद्धाणं।।१॥ जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजली नमंसंति। तं देवदेवमहिअं, सिरसा वंदे महावीरं॥२॥ इक्को वि नमुक्कारो, जिणवरवसहरस वद्धमाणस्स। संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा ॥३॥ उजितसे असिहरे, दिवला नाणं निसीहिआ जस्स । तं धम्मचक्कविंहे, अस्ट्रिनेमिं नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अट्ठ दस दो, य वंदिया जिणवरा चउवीसं । परमट्टनिट्टिअट्टा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥

सुअदेवआए करेमि काउस्सग्गं। अन्नत्थ ऊसिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उइडुएणं, दायिनस्योणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहि अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिद्विसंचालेहिं, एव-माइएहिं आगारेहिं, अभग्गो, अविराहिओ, हुज मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुक्तरणं, न पारेमि. ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं झाणेणं, अप्पाणं चोसिरामि॥

(एक नवकार का काइस्समा कर 'नमोऽईतिमदाबार्या-पार्यायतर्वतासुभ्य: " कह कर मुझदेवया की धुई वहना।) कमलदल विपुलनयना कमलमुखी-कमल-गर्भ-समगौरी। कमले स्थिता भगवती ददातु श्रुतदेवता सौख्यम् ॥१॥

खुंबनदेवयाए करेमि काउस्सग्गं। अन्नत्थ कसिएणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, विसमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं विद्विसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुड्झ से काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं, भगवंताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

(एक नवकार का काउ।सगा कर ''नमोऽईत्सिद्धाचार्या-पाध्यायसर्वसाधुभ्यः" कह कर भुवनदेवताकी शुई कहना।)

ज्ञानादि-गुण-युतानां, स्वाध्यायध्यान-संयम-रतानाम् । विद्धातु भुवन-देवी शिवं सदा सर्वसाधूनाम् ॥२॥ खित्तदेवयाए करेमि काउरसगां। अन्नत्थ जसिएणं, नीसिसएणं खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उद्डुएणं, वायिनसगोणं, भमलीए, वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं विट्ठिसंचालेहिं, एव-माइएहिं आगारेहिं अभगो अविराहिओ, हुज मे काउरसगो। जाव अरिहंताणं भगवंताणं, नमुक्कारेणं, न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं, अप्याणं वोसिरामि॥

(एक नवकार का काउससमा कर "नमोऽर्टन्सिङानार्थो-पाध्यायमर्थमाधुभ्यः" कह कर क्षेत्रदेवताकी शुई कहना।) यस्याः क्षेत्रं समाश्रित्य, साधुभिः साध्यते किया। सा क्षेत्र-देवता नित्यं भूयान्नः सुख-दायिनी ॥॥

नमो अरिहंताणं, नमो तिष्ठाणं, नमो आय-रियाणं, नमो उवडझायाणं, नमो लोए सब-साह्णं। एतो पंचनमुक्कागे, सबपावप्यणासणो। मंगदाणं च सहवेति पडमं हवइ मंगदं॥ (अब बैठकर '<u>छ्ट्ठा आवश्यककी खुँहपत्ति पडिलेढुं ?"</u> एसा कहकर सुँहपत्ति पडिलेहना, बादमें दो वदना देना।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहिः अहोकायं, कायसंफासं, खमणिजो मे किलामो अपिकलंताणं बहुसुभेण जे दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ?जवणिडजं च भे? खामेमि खमासमणो! देवसिअं वइक्रममं, आवस्तिआए। पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, सब्धम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ तस्त खमासमणो ! पडिक-मामि, निंदामि, गरिहामि; अप्पाणं वोसिरामि॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए? अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं, कायसंफासं खमणिजो भे किछामो अपिक लेताणं बहुसुभेण भे ? दिवसो बहुकंतो ? जता भे ? जवणिडजं च भे ! खामेमि खमास-मणो !देविस वहक्कममं, पिडक्कमामि खमासम-णाणं ! देविस आए आसायणाए, तित्तीस त्रय-राए, जं किचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्क-डाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छे।वयाराए, सबधम्माइक्कमणाए. आसायणाए, जो मे अइ-आरो कओ, तस्स खमासमणो ! पिडक्कमामि. निंदािम, गरिहािम, अप्पाणं वोिसरािम ॥

(ऐसा यह कर वाया घुटना राष्ट्र। कर पुरुपवर्ग 'नमोऽस्तु वर्द्ध-मानाय' कहे और स्त्रोवर्ग 'संमारदावानल' की तीन धुई कहे।)

"इच्छामो अणुसद्धिं नमो खमासमणाणं, नमोऽहितिद्धाचार्योषाध्यायसर्वसाधुरयः"

नमोऽस्तु वर्छमानायः स्पर्छमानाय कर्मिणा । तज्जयावास-मोध्सायः परोक्षायः कृतीर्थिनाम् ॥१॥ येषां विकचारविनद-राज्याः ज्यायः क्रम-कमलावित द्धत्या । सहदोरिति स्ट्रुनं प्रहास्यं, (अब बैठकर 'छुँहा आवश्यककी खुँहपत्ति पिडलेंहुं?" एसा कहकर सुँहपत्ति पिडलेंहना, वादमें दो वदना देना।)

इच्छासि खमाससणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? अणुजाणह से मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं, कायसंफासं, खसणिजो मे किलामो अपिकलंताणं बहुसुभेण से दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिडजं च भे ? खामेमि खमासमणो! देवसिअं वइक्रममं, आवश्तिआए। पडिक्रमामि खमासमणाणं, देवसिआए आसायणाए तित्ती-सन्नयराए, जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छो-वयाराए, सब्धम्माइक्समणाए, आसायणाए, जो मे अइआरो कओ तस्स खमासमणो ! पडिकः मामि, निंदामि, गरिहामि; अप्याणं वोसिरामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए? अणुजाणह मे मिउग्गहं। निसीहि; अहोकायं, कायसंफासं खमणिजो भे किलाभो अप्पिक्ठिताणं बहुसुभेण भे ? दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे ? जवणिज्जं च भे ! खग्मेमि खमास-मणो !देवसिअं वइक्कम्मं, पिकक्रमामि खमासम-णाणं ! देवसिआए आसायणाए, तित्तीसन्नय-राए, जं किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्क-डाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सबकालिआए, सबमिच्छोवयाराए, सबधम्माइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अइ-आरो कओ, तस्स खमासमणो ! पिडक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥

(ऐसा कह कर बायाँ घुटना खड़ा कर पुरुषवर्ग 'नमोऽस्तु वर्छ-मानाय' कहे और स्त्रीवर्ग 'संसारदावानल' की तीन थुई कहे।)

"इच्छामो अणुसिट्ठं नमो खमासमणाणं, नमोऽहित्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुरयः"

नमोऽस्तु वर्ष्डमानाय, स्पर्छमानाय कम्मेणा। तज्जयावात-मोक्षाय, परोक्षाय क्रुतीर्थिनाम् ॥१॥ येषां विकचारविन्द-राज्या,-ज्यायः क्रम-कमलाविलं दथत्या। सहशैरिति सङ्गतं प्रशस्यं, कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥ १॥ कषायतापार्दितजन्तुनिर्दृतिं, करोति यो जैन-सुखास्बुदोद्गतः । स शुक्रमासोद्भववृष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टि सिथ विस्तरो गिराम् ॥३॥

संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधूलीहरणे समीरम्। मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरम् ॥ १॥ भावाऽवनामसुरदानव-मानवेन, चूलाविलोलकमलावलि—मालितानि। सम्पूरिताभिनतलोकसमीहितानि, कामं नमामि जिनराजपदानि तानि॥श॥बोधागाधंसुपदपदवी नीरपूराभिरामं,जीवाऽहिंसा—विरललहरी-संगमा-गाहदेहम्। चूलावेलं गुरुगममणि-संकुलं दूरपारं, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे॥ ३॥ नमुत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं,

नमुत्यु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिसवर-पुंडरीआणं, पुरिसवर-गंध-हत्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं,

लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं, अभयदयाणं चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहि-दयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय-गाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्कवहीणं, अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विअद्वछउमाणं जिणाणं, जावयाणं, तिञ्चाणं, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहयाणं, मुत्ताणं, मोअगाणं, सबन्नूणं, सब-दरिसीणं, सिवमयलमरुअमणंतमक्खयमबाबा-हमपुणरावित्ति- 'सिद्धिगइ" नामधेयं, ठाणं संप-त्ताणं, नमो जिणाणं, जिअभयाणं । जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ अ वहमाणा, सबे तिविहेण वंदामि ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! वृद्ध-स्तवन भणुं ? 'इच्छं'॥

<sup>(</sup>ऐसा कहकर 'नमोऽईतत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः' कहकर निम्न लिखित 'अजितशांनि-स्नवन' कहे )

अजितशांति-स्तवनम् ॥

अजिअं जिअसबभयं, संति च पसंतसब-गयपावं । जयगुरु संतिगुणकरे, दो वि जिणवरे पणिवयामि ॥१॥ (गाहा)। ववगयमंगुलभावे, ते हं विउलतवनिस्मलसहावे । निरुवममहप्प-भावे, थोसामि सुदिद्रसब्भावे ॥ १॥ (गाहा)। सबद्वखप्पसंतीणं, सबपावप्पसंतिणं । सया अजिअसंतीणं, नमो अजिअसंतिणं ॥ ३॥ (सिलोगो)। अजिअजिण ! सहष्पवत्तणं, तव पुरि-सुत्तम ! नामकित्तणं । तह य धिइमइप्पवत्तणं, तव य जिणुत्तम!संति! कित्तणं ॥ ४ ॥ (माग-हिआ) । किरिआविहिसंचिअकम्मिकलेसविमु-क्लयरं, अजिअं निचिअं च गुणेहिं महामुणि-सिद्धिगयं । अजिअस्स य संति महामुणिणो वि अ संतिकरं, सययं मम निव्वुइकारणयं य नमंसणयं ॥ ५ ॥ (आर्छिगणयं) । पुरिसा ! जइ दुवखवारणं, जइ अ विमग्गह सुक्खकारणं। अजिअं संतिं च भावओ, अभयकरे सरणं पव-

जहा ॥६॥ (मागहिआ) । अरइरइतिमिरविरहि-अमुवरयज्ञरमरणं, सुरअसुरगरुस्यगवइपयय-पणिवङ्खं । अजिअमहमवि अ सुनयनयनिउणम-भवकरं,सरणमुवसरिअ भुविदिविजमहि छं सय-यमुवणमे ॥७॥ (संगययं) । तं च जिणुत्तममुत्त--मनित्तमसत्तधरं अज्ञवमदवखंतिविमुत्तिसमाहि-निहिं । संतिकरं पणमामि दमुत्तमतित्थयरं, संतिमुणी मम संतिसमाहिवरं दिसउ ॥८॥ (सोवाणयं)। सावस्थिपुवपस्थिवं च वरहस्थिमस्थ-यपसत्थवित्थिन्नसंथिअं, थिरसरिच्छवच्छं 'गळळीळायमाणवरगंधहत्थिपत्थाणपत्थियं संथ-वारिहं। हिथहत्थबाहुं धंतकणगरुअगनिरुवहय-पिंजरं पवरलक्**लणोवचिअसोमचारु**ह्वं, सुंइसुह-मणाभिरामपरमरमणिज्जवरदेवदुंद्हिनिनायमह्-रयरसुहगिरं ॥९॥ (वेहुओ) । अजिअं जिआरिगणं, जिअसवभयं भवोहरिउं। पणमामि अहं पयओ, पावं पसमेउ मे भयवं ! ॥१०॥ (रासालुद्धओ) ।

कुरुजणवयहत्थिणाउरनरीसरो पढमं तओ महा-चक्कविद्योए महप्पभावो, जो बावत्तरिपुर-वरसहरसवरनगरनिगमजणवयवई, बत्तीसारा-यवरसहस्साणुयायमग्गो, चउदसवररयणनव-महानिहिच उसद्भिसहस्सपवरजुवईण सुंदरवई, चुलसीहयगयरहसयसहस्ससामी, छण्णवङ्गाम-कोडिसामी आसी जो भारहंमि भयवं !॥ ११॥ (वेहओ)। तं संति संतिकरं, संतिण्णं सबभया। संति थुणामि जिणं, संति विहेउ मे ॥ १२ ॥ (रासानंदिअयं)। इक्खाग ! विदेहनरीसर ! नरव-सहा ! मुणिवसहा !. नवसारयसिसकलाणण ! विगयतमा ! विहुअरया ! अजिउत्तम ! तेअगुणेहिँ महामुणि! अमिअवला! विउलकुला!, पणमामि ते भवभयमूरण! जगसरणा! मम सरणं॥ १३॥ (चित्तलेहा)। देवदाणविंदचंदसूरवंद! हट्टतुट्टजि-ट्रपरम,- लट्ररूव ! धंतरुप्प-पट्ट-सेअ-सुद्ध-निद्ध-धवल । दंतपंति! संति !सत्तिकित्तिमुत्तिजुत्तिगुत्ति-पवर!दित्ततेअवंद! घेअ! सबलोअभाविअप्प-

भाव ! णेअ ! पइस मे समाहिं॥१४॥(नारायओ)। विसलससिकलाइरेअसोमं, वितिमिरसूरकराइरे-अतेअं। तिअसवइगणाइरेअरूवं, धरणिधरप्पव-राइरेअसारं॥ १५॥ (कुसुमलया )। सत्ते अ सया अजिअं, सारीरे अ बले अजिअं। तवसंजमे अ अजिअं, एस थुणामि जिणं अजिअं ॥ १६ ॥ (भुअगपरिरिंगिअं) । सोमगुणेहिं पावइ न तं नवसरयससी, तेअगुणेहिं, पावइ न तं नवसरय-रवी। रूवगुणेहिं पावइ न तं तिअसगणवई, सार-गुणेहिं पावइ न तं धरणिधरवई ॥ १७॥ (खिज्जि-अयं) । तित्थवरपवत्तयं तमरयरहियं, धीरज-णथुअचिअं चुअकलिकलुसं। संतिसुहप्यवत्तयं तिगरणपयओ, संतिमहं महामुणि सरणमुवणमे ॥ १८॥ (ललिअयं) । विणओणयसिररइअंजलि-रिसिगणसंथुअं थिमिअं, विबुहाहिवधणवइनर-वइ-थुअमहिअचिअं बहुसो। अइरुगगयसरयदि-वायर-समहिअसप्पमं तवसा, गयणंगणवियरण-समुइअ-चारणवंदिश्चं सिरसा ॥ १९॥ (किस-

लय-माला) । असुरगरुलपरिवंदिअं, किनरोरग-नमंसिअं । देवकोडिसयसंधुळां, समणसंघपरि-वंदिश्रं ॥ २० ॥ (सुमुहं) । अभयं अणहं, अरयं अरुअं । अजिखं अजिखं, पयऔ पणमे ॥२१॥ (विज्जुविलिसंखं)। आगया वरविमाणदिव-कणग-रहतुरयपहकरसएहिं हु छिअं। ससंभमो-अरणखुभिअळुळिअचळ–कुंडळंगयतिरीडसोहंत-मउलिमाला ॥२२॥ (वेहुओ)। जं सुरसंघा सासुर-संघा, वेरविउत्ता भत्तिसुजुत्ता, आयरभूसिअ-संभमपिंडिअ-सुट्ठुसुविम्हिअसबबलोघा। उत्तम-कंचणरयणपरूविअ - भासुरभूसणभासुरिर्द्यगा, गायसमोणय-भत्तिवसागय-पंजिलिपेसियसीस-पणामा ॥ २३ ॥ (रयणमाला) । वंदिजण थोऊण तो जिणं, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं। पणिमऊण य जिणं, सुरासुरा, पमुइआ सभव-णाइँ तो गया ॥२४॥ (खित्तयं)। तं महामुणि-महं पि पंजली, रागदोसभयमोह-विज्ञें। देव-दाणवनरिंदवंदिअं,संतिमुत्तमं महातवं नमे ॥२५॥

( खित्तयं ) । अंबरंतरविआरणिआहिं, ललि-अहंसवहुगामिणिआहि। पीणसोणिथणसालिणि-आहिं, सकलकमलदललोअणिआहिं ॥ १६ ॥ (दीवयं)।पीणनिरंतरथणभरविणमिथगायलयाहि, मणिकंचणपसिढिलमेहलसोहिअसोणितडाहि । वरिवंबिणि-नेउर-सतिलय-वलयविभूसणिआहिं, रइकरचउरमणोहरसुंदरदंसणिआहिं।। २७॥ (चित्तवखरा)। देवसुंदरीहिँ पायवंदिआहिँ, वंदिआ य जस्स ते सुविक्कमा कमा, अप्पणो निडालएहिँ मंडणोक्नणपगारएहिँ केहिँ केहिँ वि। अवंगतिलयपत्तलेहनामएहिँ चिछ-एहिँ संगयंगयाहिँ,भत्तिसंनिविद्वंदणागयाहिँ हुंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥२८॥ (नारायओ)। तमहं जिणचंदं, अजिखं जिअमोहं । धुअसब-किलेसं, पयओ पणमामि ॥ २९ ॥ (नंदिअयं)। थुअवंदिअयस्सा रिसिगणदेवगणेहिँ, तो देवव-हुहिँ पयओ पणमिअस्सा। जस्स जगुत्तमसासण-अस्सा, भत्तिवसागयपिंडिअयाहिं, देववरच्छ-

रसावहुआहिं सुरवररइगुणपंडिअयाहिं ॥ ३०॥ ( भासुरयं ) । वंससइतंतितालमेलिए तिउ-व्यवराभिराससद्दमीसए कए अ, सुइसमाणणेअ-सुद्धसज्जगीअपायजालघंटिआहिं। वलयमेहला-कलावने उराभिरामसहमी सए कए अ, देवन हि-आहि हावभावविद्यमप्पगारएहि । निच्च जण अंगहारएहि " वंदिआ यजस्स ते सुविक्रमा कमा। तयं तिलोअ-सबसत्त-संतिकारयं, पसंतसवपा-वदोसमेस हं, नमामि संतिमुत्तमं जिणं ॥३१॥ (नारायओ)। छत्तचामरपडागज्ञ अजवमंडिया, झयवरमगरतुरयसिरिवच्छसुलंछणा । दीवसमुइ-मंदरदिसागयसोहिआ, सिथअवसहसीहरहच-क्कवरंकिया ॥३२॥ (ललिअयं)। सहावलट्टा सम-प्वइट्टा, अदोसदुट्टा गुणेहिँ जिट्टा । पसायसिट्टा तवेण पुट्टा, सिरीहिं इट्टा रिसीहिं जुट्टा ॥ ३३॥ (वाणवासिआ)। ते तवेण धुअसवपावया, सबलो-अहिअमूलपावया । संथुआ अजिअसंतिपायया, हुंतु मे सिवसुहाण दायया ॥ ३४ ॥ अपरां-

तिका ॥ एवं तवलबविउलं, थुअं मए अजि-असंति-जिणजुअलं । ववगयकम्मरयमलं, गईं गयं सासयं विउलं ॥३५॥ (गाहा)। तं बहु-गुणप्वसायं, मुक्खसुहेण परमेण अविसायं। नासेउ मे विसायं, कुणउ अ परिसा वि अ प्यसायं ॥३६॥ (गाहा)। तं मोएउ अ नंदिं, पावेड अ नंदिसेणमभिनंदि । परिसा वि अ सुह-नंदिं, मम य दिसउ संजमे नंदिं ॥ ३७॥ (गाहा) । पक्लिअ-चाउम्मासिअ,-संवच्छरिए अवस्स भणिअद्यो । सोअद्यो सब्वेहिं, उवसग्ग-निवारणो एसो ॥३८॥ जो पढइ जो अ निसु-णइ, उभओ कालं पि अजिअसंतिथयं। न हु हुंति तस्स रोगा, पुब्बुप्पन्ना विणासंति ॥ ३९ ॥ जइ इच्छह परमपयं, अहवा कित्ति सुवित्थंड भुवणे । ता तेलुक्कुद्धरणे जिणवयणे आयरं कुणह ॥ ४०॥ (गाहा)॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए;

निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । श्री आचा-येजी मिश्र ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । उपाध्या-यजी मिश्र ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-जाए निसीहिखाए ? मत्थएण वंदामि । सर्व-साधुजी मिश्र ॥

(अब खडे होकर बोलना चाहिये।)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ! मत्थएण वंदामि, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देवसिअपायच्छित्तविसोह-णत्थं काउस्सग्ग करूं ? 'इच्छं' । देवसिअपाय-च्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं, भमलीए, वित्तसुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्झ मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं,झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

(यहां पर चार <u>छोगस्स</u> या सोछह नवकार का काउस्सगा कर प्रगट <u>छोगस्स</u> कहना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमई च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्टनेर्मि, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीण-जर-मरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा।

आरुग्गबोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा,आइच्चेसु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥॥

इच्छामि खमासमो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! खुद्दोपदव-उड्डावणनिमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ उसिषणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसगोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्झ मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं,झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि।।

( यहांपर चार लोगस्स या सोलह नवकार का काउस्सम्म करना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे।

अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसं, पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमिभणंदणं च सुमइं च। परमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च मर्छि, वंदे मुणिसुबयं निमजिणं च। वंदामि रिट्टनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विहुय-रयमला पहीण-जर-मरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गवोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥ इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए,

निसी हिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! चैत्यवंदन करुं ? "इच्छं"॥ श्रीसंहीतिहिनीतहे पुरवरे श्रीस्तम्भने स्वर्गिरौ, श्रीपूज्याभयदेवसूरिविबुधाधीक्षेः समारोपितः । संसिक्तः स्तुतिभिर्जलैः शिवफलैः स्फूर्जल्फणा-पल्लवः, पार्श्वः कल्पतरः स मे प्रथयतां नित्यं मनोवाञ्छितम् ॥ १ ॥ आधिव्याधिहरो देवो जीरावल्लीशिरोमणिः । पार्श्वनाथो जगन्नाथो, नतनाथो नृणां श्रिये ॥ १ ॥

नमुत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं। पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिसवरपंडरीआणं, पुरिसवर-गंधह-त्थीणं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणं, लोगपज्जोअगराणं। अभयदयाणं, चक्खुदयाणं, मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहि-दयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, धम्मना-यगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरंतचक्कव-हीणं, अप्यिडहयवरनाणदंसणधराणं, विअहछ-उमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं, तारयाणं,

बुद्धाणं बोहयाणं, मुत्ताणं, मोअगाणं। सबन्नूणं, सबदिरसीणं सिवमयलमरुअमणंतमक्खयमद्या -बाहमपुणरावित्ति-"सिद्धिगइ" नामधेयं, ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं, जिअभयाणं। जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपइ य वद्यमाणा. सब्वे तिविहेण वंदामि॥

जावंति चेइआइं, उट्टे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ। सवाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं॥१॥

जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। सब्वेसिं तेसि पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं॥

नमोऽहित्सिद्धाचार्योषाध्यायसर्वसाधुभ्यः॥

उनसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघण-मुक्कं। विसहरविसनिन्नासं, मंगलकछाणआवासं ॥ १॥ विसहरफुल्णिंगमंत, कंठे धारेइ जो सया-मणुओ। तस्स गहरोगमारी, दुट्ट-जरा जंति (३३६) पाक्षिक चातुमीसिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि।

उवसामं ॥२॥ चिट्ठउ दृरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होई । नरितिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगन्नं ॥३॥ तुह सम्मत्ते लखे, चिंता-मणिकप्पपायवन्महिए । पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥ १॥ इअ संधुओ महायस!, भत्तिन्भरनिन्भरेण हिअएण। ता देव! दिज्ज बोहिं, भवे भवे पास! जिणचंद ॥५॥

जय वीअराय! जगगुरु!, होउ ममं तुह पभावओ भयवं!। भवनिव्वेओ मगगाणुसारिआ इटुफलिसिसी।।१॥ लोगविरुखचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च। सुहगुरुजोगो तव्वयण-सेवणा आभवमखंडा।। २॥ इच्छामि खमासमणो! वंदिउं जावणिजाए

सिरि-शंभणथ-ठिय-पाससामिणो सेस तित्थ-सामीणं । तित्थसमुन्नइकारणं, सुरासुराणं च

निसी हिळाए ? मत्थएणं वंदामि ॥

पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि। (३३७)

सन्वेसिं ॥ १॥ एसिमहं सरणत्यं, काउस्सग्गं करेमि सत्तीए। भत्तीए गुणसुट्टियस्स, संघस्स समुन्नइ-निमित्तं ॥ २॥ श्रीश्रभणपाश्चनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥

( अब खडे होकर बोलना चाहिये।)

वंदणवित्रआए, पूअणवित्रआए, सक्कारवित-आए, सम्माणवित्रआए, बोहिलाभवित्रआए, निरुवसग्गवित्रआए, सद्धाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वहुमाणीए, ठामि काउरसग्गं॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं उड्डुएणं वायनिस-गोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंग-सचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्रिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो, अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो. जाव अरि-हंनाणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव ( ३३८ ) पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविश्वि।

कार्यं, ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ॥

( यहांपर चार लोगस्स या सोलह नवकार का काउरसमा करना।)

लोगस्म उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे l अरिहंते कित्तइस्सं, चडवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुडजं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥ ३ ॥ कुंधुं अरं च मर्छि, वंदे मुणिसुवयं निमिजिणं च । वंदामि रिट्रनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभि-थुआ, विहुय-रयमला पहीणजरमरणा । चउ-वीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगबोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥ ६ ॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं

पयासयरा । सागरवरगंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ! मत्थएण वंदामि । श्रीचौरासि-गच्छ श्रृंगारहार जंगमयुगप्रधान भट्टारक चारित्र-चुडामणि दादा श्रीजिनदत्तसूरिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड़्डुएणं, वायनिसगोणं, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सगो। जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं.झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

( यहांपर सोल्ह नवकार का काटस्सगा करना।)

लोगस्स-उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे।

अरिहंते कित्तइस्सं, चडवीसं पि केवली ॥१॥ उसभमजिअं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमई च। पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासुपुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि ॥३॥ कुंधुं अरं च महिं, वंदे मुणिसुबयं निमिजिणं च। वंदामि रिट्रनेर्मि, पासं तह बद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिथुआ, विह्य-रयमला पहोण-जर-मरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुगबोहिलामं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥ ६ ॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइचेसु अहियं पयासयरा। सागरवरगंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देवसिअपायच्छित्तविसोह- णत्थं काउस्सग्ग करूं ? 'इच्छं' । देवसिअपाय-च्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं ॥

अन्नत्थ ऊसिसएणं, नीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएणं, वायिनसग्गेणं, भमलीए वित्तमुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिट्टिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं, अभग्गो अविराहिओ हुज्झ मे काउस्सग्गो। जाव अरिहंताणं, भगवं-ताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं,झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि॥

( यहापर सोल्रह नवकार का काउरसम्म करना।)

लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मितित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चड़वीसं पि केवली।। १॥ उसममिजें च वंदे, संभवमिमेणंदणं च सुमई च। पउमप्पहं सुपासं जिणं. च चंदप्पहं वंदे।। र॥ सुविहिं च पुष्फदंतं, सीअल-सिजंस-वासु-पुज्जं च। विमलमणंतं च जिणं. धम्मं संतिं

च वंदामि ॥ ३॥ कुंधुं अरं च मिहं, वंदे मुणिसुवयं निमित्रणं च । वंदामि रिट्टनेमि, पासं तह
वद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभिधुआ, विह्यरयमला पहीणजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा,
तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। आरुग्गबोहिलामं, समाण्वरमुत्तमं दिंतु ॥ ६॥ चंदेसु
निम्मलयरा, आइचेसु अहियं प्यासयरा।
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु॥७॥

(अब नीचे बैठकर बांया गोड़ाऊंचा करके चैत्यवंदन करें)

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिष्ठाए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् चैत्यवंदन करूं ? 'इच्छं' ॥

चउकसायपडिमह्लुह्लुरणू, दुज्जयमयणबाण-मुसुमूरणू । सरसपिअंगुवन्नगयगामिड, जयउ पासु भुवणत्त्रयसामिड ॥ १॥ जसु तणुकंतिक-डप्पसिणिद्धड, सोह्र फणिमणिकिरणालिद्धड । नं नवजलहरतिङ्खयलंछिउ, सो जिणु पासु पयच्छउ वंछिउ॥१॥

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता, आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूच्या उपाध्यायकाः । श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनि-वरा रत्नत्रयाराधकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १॥

नमुत्थु णं अरिहताणं, भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयंसंबुद्धाणं। पुरिसुत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं, पुरिसवर-गंधह-त्थीणं, छोगुत्तमाणं, छोगनाहाणं, छोगहिआणं, छोगपईवाणं, छोगपजोअगराणं। अभयद्याणं, चक्खुद्याणं, मग्गद्याणं, सरणद्याणं, बोहि-द्याणं, धम्मद्याणं, धम्मदेसयाणं, धम्मना-यगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मदरचाउरंतचक्कव-होणं. अप्विड्स्यवरनाणदंसणधराणं, विअट्ट उमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिल्लाणं, तार्याणं,

बुद्धाणं बोह्याणं, मुत्ताणं, मोअगाणं। सब्द्रूणं, सबदिरसीणं सिवमयलमरुअमणंतमक्खयमद्या-बाह्मपुणरावित्ति-"'सिद्धिगइ"-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं, जिअभयाणं। जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले। संपद्म य वद्यमाणाः सब्वे तिविहेण वंदामि॥

जावंति चेइआइं, उट्टे अ अहे अ तिरिअ-लोए अ। सवाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं॥१॥

जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ। सञ्वेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥१॥

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योगध्यायसर्वसाधुभ्यः॥

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघण-मुक्कं। विसहरविसनिन्नासं, मंगलकल्लाणआवासं ॥ १॥ विसहरफुलिंगमंत, कंठे धारेइ जो स्रया मणुओ। तस्स गहरोगमारी, दुट्टजरा जंति उव- सामं ॥ २ ॥ चिट्ठउ दृरे मंतो, तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ । नरतिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुवखदोगचं ॥ ३ ॥ तुह सम्मत्ते लखे, चितामणिकप्पायवब्महिए। पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ इअ संथुओं महायस,,-भत्तिब्भरनिब्भरेण हिअएण। ता देव ! दिज बोहिं, भवे भवे पास ! जिणचंद ॥ ४ ॥

(अय दोनों हाथ जोडकर <sup>(</sup>जय वीअराय<sup>)</sup> कहना।)

जय वीअराय ! जगगुरु !, होउ ममं तुह पभावओ भयवं !। भवनिव्वेओ मग्गाणुसारिआ इटुफलसिद्धी ॥ १ ॥ लोगविरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च । सुहगुरुजोगो तवयण-सेवणा आभवमखंडा ॥ २ ॥

नमोऽहित्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥ वडो शांति

भो भो भव्याः ! श्रृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतदृ. ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोराईता भक्तिभाजः॥ तेषां शान्तिभेवतु भवतामहदादिप्रभावा-दारोग्य-श्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतुः॥१॥

भो भो भव्यलोकाः! इह हि भरतैरावत-विदेहसम्भवानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासन-प्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय, सौधर्माधिपतिः सुघोषाघंटाचालनानन्तरं सकलपुरासुरेन्द्रैः सह समागत्य सविनयमह्दूभद्दारकं गृहीत्वा, ग्रवा कनकादिशुंगे, विहितजन्माभिषेकः शान्तिमुद्-घोषयति। ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा महा-जनो येन गतः स पन्थाः। इति भव्यजनैः सह समागत्य सात्रपीठे सात्रं विधाय, शांतिमुद्घोष-यामि। तत्पूजा-यात्रा-स्नात्रादि-महोत्सवानन्तर-मिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा ॥

ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्ते।ऽहन्तः सर्वज्ञाः सर्वदिशनिस्रिलोकनाथा-स्त्रिलोकमहिता—स्त्रैलोक्यपूज्या-स्त्रिलोकश्वरास्त्रि-लोकोचोतकराः॥ ॐश्रीकेवलज्ञानि-निर्वाणी-सागर-महायश-विमल-सर्वानुभूति-श्रीधर-दत्त-दामोदर-सुते-जास्वामि-मुनिसुव्रत-सुमति-शिवगति-अस्ताग-नमीश्वर - अनिल - यशोधर-कृतार्थ-जिनेश्वर -गुद्धमति-शिवकर-स्यन्दन-सम्प्रनि इति एते अतीत-चतुर्विशतितीर्थङ्कराः ॥

ॐ श्रीऋषभ-अजित-संभव-अभिनंदन-सु-मति-पद्मप्रभ-सुपाश्च-चन्द्रप्रभ-सुविधि-शीतल-श्रेयांस - वासुपूज्य - विमल - अनन्त - धर्म-शान्ति-कुन्थु - अर - मिल - मुनिसुवत - निम - नेमि -पाश्च-वर्द्धमान इति एते वर्त्तमानजिनाः॥

ॐ श्रीपद्मनाभ-शूरदेव-सुपाश्च - स्वयंप्रभ-स-वानुभूति - देवश्चत - उदय - पेढा ल-पोहिल - शत-कीर्ति-सुव्रत-असम-निष्कपाय-निष्पुलाक-निर्मम -चित्रगुप्त - समाधि - संवर - यशोधर - विजय-मिल-देव-अनन्तवीर्य-भद्रंकर इति एते भावितीर्थद्वरा जिनाः । शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु ॥ ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजयदुर्भिक्षकान्ता-रेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यम् ॥

ॐ श्रीनाभि-जितशत्रु-जितारि-संवर-मेघ-धर-प्रतिष्ठ—महासेन—सुग्रीव-हढरथ-विष्णु-वसुपूज्य— कृतवर्म-सिंहसेन-भानु-विश्वसेन-सूर-सुदर्शन-कुम्भ-सुमित्र-विजय-समुद्रविजय-अश्वसेन-सिद्धार्थ इति एते वर्त्तमानचतुर्विशति-जिनजनकाः॥

ॐ श्रीमरुदेवा—विजया—सेना—सिद्धार्था-सुम-कुला-सुसीमा-पृथिवीमाता-ल्हमणा-रामानन्दा-विष्णु-जया-इयामा-सुयशा-सुव्रता—अचिरा—श्री— देवी—प्रभावती—पद्मा-वप्रा-शिवा-वामा-त्रिशला इति एते वर्त्तमानजिनजनन्यः॥

ॐ श्रीगोमुख-महायक्ष-त्रिमुख-यक्तनायक-तुम्बरु-कुसुम-मातंग-विजय-अजित-ब्रह्मा-यक्ष-राज-कुमार-षण्मुख-पाताल-किन्नर-गरुड-गन्धर्व-यक्षराज-कुबेर-वरुण-भृकुटि-गोमेध-पार्श्व-ब्रह्म-शान्ति इति एते वर्त्तमानजिनयक्षाः॥ ॐ श्रीचकेश्वरी-अजितवला-दुरितारि-काली-महाकाली-इयामा-शान्ता-भृकुटि-सुतारका-अशोका-मानवी-चण्डा-विदिता-अंकुशा-कन्दर्पा-निर्वाणी-वला-धारिणी-धरणप्रिया-नरदत्ता -गान्धारी-अम्बिका-पद्मावती-सिद्धायिका इति एता वर्त्तमानचतुर्विशतितीर्थङ्करशासनदेव्यः॥

ॐ हीं श्रीं धृति-मति-कीर्ति-कांति-बुद्धि-लक्ष्मी - मेधा — विद्या-साधन-प्रवेश-निवेशनेषु सुग्हीतनामानो जयंतु ते जिनेन्द्राः। ॐ रोहिणी-प्रज्ञप्ति-वज्रशृंखला-वज्रांकुशी-चक्रेश्वरी-पुरुष-दत्ता-काली-महाकाली-गौरी-गांधारी-सर्वास्त्रा-महाज्वाला - मानवी - वैशेट्या - अछुप्ता-मानसी-महामानसी - एता पोडश - विद्यादेट्यो रक्षन्त मे लाहा । ॐ आचार्योपाध्यायप्रभृतिचात-र्वण्यस्य श्रीश्रमणसंघस्य ज्ञान्तिर्भवतु ॐ तुष्टि-र्भवतु. पुष्टिर्भवतु ॐ यहाश्चन्द्रसूर्यागारकबुध-वृहस्पिनशुक्रशनेश्चगराहुकेतुसहिताः सलोक-

पालाः सोम - यम - वरुण-कुबेर-वासवादित्य-स्कन्द-विनायकोपेता ये चान्येऽपि ग्रामनगर-क्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे श्रीयन्तां श्रीयन्तां अक्षीण-कोशकोष्टागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा । ॐपुत्र-मित्र - भ्रात् - कलत्र - सुहृद् - स्वजन-संबंधि - बंधु-वर्गसहिता नित्यं चामोदप्रमोदकारिणो भवंतु। अस्मिश्च भूमण्डले आयतननिवासिनां साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाणां रोगोपसर्गव्याधि-दुःखदुर्भिक्षदौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु ॥ ॐ तुष्टि-पुष्टि-ऋद्धि-वृद्धि-मांगखोत्सवा भवंतु । सदा प्रादुर्भूतानि (दुरितानि) पापानि शाम्यन्तु शत्रवः पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा। श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति-विधायिने । त्रैलोक्यस्यामराधीश-मुकुटाच्यर्चितां घये ॥ १ ॥ शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान्, शान्ति दिशतु मे गुरुः । शांतिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्ग्हे गृहे ॥ २ ॥ ॐ उन्मृष्टरिष्टदुष्टग्रहगतिः दुःस्वप्न-

दुर्निभिनादि । सम्यादितहितसम्यन्नामयहणे जयति शान्ते: ॥ ३ ॥ श्रीसंघगौरजनपद,-राजा-धिपराजसन्निवेशानाम् । गोष्टिकपुरमुख्यानां व्याहरणैव्यहिरेच्छान्तिम् ॥ ४॥ श्रीश्रमणसंघस्य शान्तिभवतु, श्रीपौरलोकस्य शान्तिभवतु, श्रीजनपदानां शान्तिभवतु, श्रीराजाधिपानां शान्तिर्नवतु. श्रीराजसन्निवेशानां शान्तिभवतु. श्रीगोष्टिकानां शान्तिभवतु, ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ हीं श्रीं पार्श्वनाथाय स्वाहा। एपा शान्तिः प्रतिष्टायात्रा-स्नात्राचवसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा कुंकुमचन्दनकपूरागरुधूपवासकुसुमां-जलिसमेतः स्रात्रवीठे श्रोसंघसमेतः ग्रुचिग्रुचि-वपुः पुष्पवस्त्रचन्दनाभरणालंकृतः चंदनतिलकं विधाय, पुष्पमालां कंठे कृत्वा, शांतिमुद्घोप-यित्वा, शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति । नृत्यन्ति नित्यं मणिपुष्यवर्षं. सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि गोत्राणि पटन्ति मंत्रान् . कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके ॥१॥ अहं तित्थ-यरमाया, सिवादेवी तुम्ह नयरिनवासिनी। अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिवं भवतु स्वाहा ॥१॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परिहतिनरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखीभवन्तु लोकाः॥ ३॥ उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिचन्ते विव्यवस्थ्यः। मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिने-श्वरे॥ ४॥ सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकार-णम्। प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्॥

दीपक या बीजलीका प्रकाश शरीर पर गिरा हो या कोई दोष लगा हो तो 'इरियावहि' तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्सका काउस्सम्म करके प्रगट लोगस्स कह कर पीछे सामायिक पारे।)

सामायिक पारने की विधि॥

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसी हिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक पारवा मुँहपित पडिलेहूं ? 'इच्छं' ॥

( यहांपर मुहपत्ति की पडिलेहन करे, पीछे )

पाक्षिक चातुर्मासिक और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणविधि । ( ३५३ )

इच्छामि खमासमणो ! वंदिछं जावणिजाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सामायिक पारूं ? यथाशक्ति।

इच्छामि खमाममणो ! वंदिउं जावणिजाए तिसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक पारेमि ? तहत्ति ।

(आधा अग नमा कर तीन नवकार पढे। पीछे धुँटने टेक फर शिर नमाकर नीचे मुजव 'भयव दसण्णभदो' कहे।)

भयवं! दसण्णभद्दो, सुदंसणो थूलभद्द वइरो य। सफलीकयगिहचाया. साहू एवंविहा हुंति ॥ १॥ साहूण वंदणेण, नासइ पावं असंकिया भावा। फासुअदाणे निज्जर, अभिग्गहो नाण-माईणं॥ २॥ छउमत्थो मृदमणो कित्तियमित्तं पि संभरह जीवो। जं च न संभरामि अहं, तिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥ ३॥ जं जं मणेण चितिय-मसुहं वायाइ भासियं किंचि। असुहं काएण कयं. मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥ २॥ सामाइय-पेासहसंठियस्स, जीवस्स जाइ जे। कालो। से। सफले। बे।धवो, सेसे। संसारफल-हेऊ ॥ ५॥

सामायिक विधे लीधुं, विधे कीधुं, विधि करतां अविधि आशातना लागी हाय दश मन का, दश वचन का, बारह काया का, बत्तीस दृषणमांहि जो कोई दृषण लागे। हाय, से। सह सन, वचन, कायायें करी मिच्छा मि दुक्कडं ॥ इति—पक्खी—प्रतिक्रमण—विधिः समाप्तः॥

दासानुदासा इव सर्व्वदेवा. यदीयपादाञ्जतले छुठन्ति । महस्थलीकल्पतहः स जीयाद् युगप्रघानो जिनदत्तसूरिः ॥ १ ॥

## दादा-गुरु-स्तवन॥

कुशल गुरुदेवके दर्शन, मेरा दिल होत है परसन। जगतमें आप समो न कोई, न देखा नयनभर जोह।। १॥ बिरुद मूमंडले छाँजे, फरसतां पाप सहु भाजे। पूजतां संपदा पावे, अचिती लक्ष्मी घर आवे॥ २॥ एके मुखे गुण कहुं केता, मुझे हिये झान नहीं हेता। लालचंद की अरज सुन लीजे, चरणकी सेव मोहि दीजे॥३॥

#### अय छींक-डोपनिवारण-विधिः॥

पक्षिक चातुर्मामिक और सावत्सारिक प्रतिक्रमण करते समय यदि छींक आ जाय तो याने 'पिक्ष्यिय मुँडपत्ति पिडलेंडु '' यहासे 'पिक्ष्य समाप्त रामणा' पर्यत के बीचमे छोंक आ जाय तो नीचे लिंब मुजब अपनिवारणाय तीन काउस्सरण करना प्रथमवारः—

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् 'अपशकुन दर्निमित्त उह-डावण निमित्तं, करेमि काउस्सग्गं॥'

अन्नत्थ उसि सएणं. नीसि सएणं. खासि-एणं. छीएण. जंभाइएणं. उड़्डुएणं. वायिन-सग्गेणं. भमलीए. वित्त-मुच्छाए. सुरुमेहि अंग-संचालेहि. सुरुमेहि खेलसंचालेहि. सुरुमेहि दिट्ठिसंचालेहिं एवमाइएहिं, आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउरसग्गो, जाव अरि-हंताणं भगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि. नाव कार्य ठाणेणं. मोणेणं. झाणेणं: अप्पाणं वोसिरामि॥

यहां पर एक नवपार या काउस्माग कर पीछे काउस्माग पार कर प्रगट एक नवकार कह कर बादमे नीचेवा शलोक कहना और हाथे पगले मृगि दवाना— उन्मृष्टरिष्टदुष्ट-ग्रहगति-दुःस्वप्नदुर्निमित्तादि । संपादितहितसंपत् नामग्रहणं जयति शान्तेः॥१॥

दूसरी दफे इच्छामि० <u>अपशकुन० 'अन्नत्थ०'</u> कहकर दो नवकार का काउस्सग्ग करे, पीछे प्रगट दो नवकार कहना और उन्मृष्ट० बोलना ॥ २॥

तीसरी दफे इच्छामि० अपशकुन० 'अन्नत्थ०' कहकर तीन नव कार का काउस्सग्ग करना. पीछे प्रगट तीन नवकार कहकर बादमै उन्मृष्ट० कहना ॥३॥ भसंपूर्ण प्रतिक्रमण करने के बाद दोष निवारण काउस्सग्ग करके सामायिक पारे ॥ इति छोंकदोषनिवारणविधिः ॥

## अथ मार्जारीदोप-निवारणविधिः॥

दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, और सांवत्सरिक प्रति-क्रमण करते समय यदि मंडल के बीचमै से बिलाडी उहांघन करे तो नीचे लिखे मुजब दोषनिवारणार्थ तीन काउस्सग्ग करना, प्रथम वार-

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहिआए ? मत्थएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! "अपशकुन दुर्निमित्त उह-डावण निमित्त, करेमि काउस्सग्गं।"

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासि-एणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनि-

१ नवर पाक्षिकप्रतिक्रमणे क्षुत्करणे पचदश दिनादि यावत् विशेषतस्तपः कार्य। एव चातुर्मासिक प्रतिक्रमणे क्षुत्करणे चतुरो मासान्, सांवत्सरिक-प्रतिक्रमणे क्षुत्करणं वर्षे यावत् विशेषतस्तपः कार्ये इति सामाचारीशतकम् ॥

तीन दफे बोलना ॥ २ ॥

सगोणं, भमलीए, पित्त-मुच्छाए, सुहमेहि अंग-संचाखेहि, सुहमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमाइएहि. आगारहि अभगो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो । जाव अरि-हंनाणं भगवंनाण नमुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणेणं, झाणेणं; अप्पाणं वोसिरामि ।

यहा पर एक नवकार का काउस्समा कर पीछे काउस्समा पारकर प्रगट एक नवकार कहकर बाटमे नीचे की गाथा कहना और टावे पगसे भूमि दबाना—

जा सा कालीकव्यरी, अखिहिं कक्कडियारि।
मंडलमांहिं संचरीय, हय पिडहिय मजारि॥
पगसे भूमि द्याते समय 'हुए पिडहुय मजारि' ये पह

दृसरी इफें अपराक्तन 'अन्नत्य०' कह कर दो नवकारका काउम्सन्म करे, पीछे प्रगट दो नवकार कहना ओर <u>ना मा</u> कारों कम्बरी० गांधा बोलना ॥ २ ॥

तीसरी दफे अपराकुन 'अग्नस्थां कह कर तीन नवकार का काल्स्सरमाग परना, पीछे प्रगट तीन नवकार कह कर बाहमें आ सा काली परवारी गाथा कहना॥ ३॥

सपूर्ण प्रतिवामण करनेके बाद दोपनिवारण वाद्यसमा करके नामाणिक पारे ॥ ( विधिष्ठपा० )

इति मार्जारीदोपनिवान्णविधिः॥

# अथ पौषध-विधिः।

## आठ पहरी पौषधविधि॥

पोसहके उपकरण लेकर उपाश्रयमें जावें, वहां पर गुरुमहा-राजका सांनिध्य न हो तो सामायिककी विधिके अनुसार स्थापनाचार्यकी स्थापना करके विधिपूर्वक गुरुवंदन करें। पीछे खमासमण पूर्वक 'इरियावहियं' पढकर एक लोगस्सका काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे । पीछे खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पोसह मुँहपंत्ति पडिलेहु' ? 'इच्छं' ऐसा कहकर मुँहपत्तिकी पडिलेहना करे। पश्चात् खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पोसह संदिसाहुं ? 'इच्छं', फिर खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पोसह ठाउं ? ' 'इच्छं, ' कहकर खमासमण देकर खडे हो जाय और हाथ जोडकर, आधा अंग नमाकर, तीन नवकार गिने। पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पसाय करी पोसह दंडक उच-रावोजी' ऐसा वोलकर नीचे लिखा हुआ पोसहका पचक्खाण तीन वार वडे आदमीसे उचारे या स्वयं उचार कर ले।

## पोसहका पच्चवलाण।।

करेमि भंते पोसहं, आहार पोसहं, देसओ सञ्जओ वा, सरीरसकार-पोसहं सञ्जओ। वंभचेर-पोसहं सञ्जओ। अञ्जा-वारपोसहं सञ्जओ। चडिन्जहे पोसहे सावजं जोगं पचक्खामि, जाव 'अहार्त्त पञ्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं. मणणं वायाए काण्णं, न करेमिन कारवेमि. तस्स भंते पडिकमामि, निंदामि, गरिहामि अपाणं वोसिरामि॥

पीछे इन्छं 'इन्छामि० इन्छा० सामायिक मुँहपिन पडि-लेहुं ? इच्छं.' कहकर खमासमण देकर गुँहपत्ति पडिलेहन करें। पीछे 'इन्छामि० इन्छा० सामायिक संदिमाहूं? इन्छं' । इन्छामि० इन्छा० सामायिक ठाऊं ? 'इन्छं' कहका, खमासमण दंकर, खंडे हा, तीन नवकार शिने । पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक दंडक उचग-बोजी' एसा बालकर 'करेमि भंते सामाइयं' का पीठ तीन वार उचरे, इसमें 'जाव नियमं' कि जगह जाव पासहं,' वोले । (यहां 'इग्यावहियं न वाले) पीछे 'इन्छामि० इच्छा० वेसणा संदिसाहुं ? 'इच्छं,' 'इच्छामि० इच्छा० वेसणा टाउं ! इच्छं । 'इच्छाभि० इच्छा० मज्झाय संदिसाहं ? इन्छं' 'इन्छामि० इन्छा० मन्झाय करूं ? 'इन्छं,' कहका खमासमण देकर खडे-ही खडे आठ नवकार गिने । पश्चान् शीन आदि परिपह निवाग्ण के लिए वस्वकी आवश्यकता हो तो इच्छामि॰ इच्छा॰ पंगुरण साहुं ? 'इच्छं' । 'इच्छामि॰ इच्छा॰ पंगुम्ण पडिमाहुं ? इन्छं एसा कहकर वस्त्रग्रहण करे । पक्षात् 'इच्छामि०

भ निर्म दिनका प्रयोग हो तो "जावदिवस" दिननात ए जान हो तो 'जाय सहीर्गन भे भिर्म गतका करना हो ए 'जावसेस दिवस रति करण चाहिए।

इच्छा० बहुवेलं संदिसाहुं ? 'इच्छं' । इच्छामि० इच्छा० बहुवेलं करूं ? इच्छं, ' इस प्रकार पौषध लेकर राई प्रतिक्रमण पहले नहीं किया हो तो करें, किंतु इसमें चार थुई के देववन्दनके बाद नमोऽत्थु णं कहकर खमासमण पूर्वक 'बहुवेलं'. का आदेश लेकर पीछे आचार्यजी मिश्र इत्यादि कहे। प्रतिक्रमण पूरा होनेके बाद, पडिलेहन, नीचे लिखी विधिके अनुसार करे ॥

## पडिलेहन-विधि।

खमासमण देकर 'इरियावहियं०' तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कहकर, एक लोगस्सका काउस्सग्ग करके, प्रकट लोगस्स कहे । पीछे 'इच्छामि० इच्छा० पडिलेहन संदिसाहुं ? इच्छामि॰ इच्छा॰ पडिलेहन करूं ? इच्छं, कहकर ग्रह-पत्ति पडिलेहे । पीछे 'इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन संदिसाहुं ? 'इच्छं,' इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन करूं ? इच्छं,' कहकर धोती और कटीस्त्र (कन्दोरा) पडिलेहे। पीछे 'इच्छामि॰ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पसाय करी पिंडलेहण पिंडलेहावोजी ? इच्छं ' ऐसा कहकर स्थापनाचार्य की पडिलेहना 'शुद्धस्त्ररूप धारे' का पाठ पूर्वक करके ऊंचे स्थान पर रक्खे । पश्चात् 'इच्छामि० इच्छा० उपि मुँहपत्ति पडिलेहं ? इच्छं ? कहकर मुहपत्ति पडिलेवे । पश्चात् 'इच्छामि इच्छा० उपि पडिलेहन संदिसाहुं ? इच्छं , । इच्छामि० इच्छा० उपिध पडिलेहन करूं ? इच्छं, ' कहकर कंवल, वस्त्र आदि सव वस्तुएँ पडिलेहे ।

पश्चात् पौपधजालाकी प्रमार्जना करके कचरे के। जयणा पूर्वक परंटे । पीछे खमासमण देकर इरियावहियं० तस्य उत्तरी०, अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्स का काउस्सरग करके प्रकट लोगस्स कहे । पीछे 'इच्छामि० इच्छा० सज्झाय संदियाहं ? इच्छे' । 'इच्छामि० इच्छा० सज्झाय करूं ? इच्छं, कहकर एक नक्कार गिने । पीछे 'उपदेशमाला' की सज्झाय कहकर फिर एक नक्कार गिने ।

#### उपदेशमाला-सज्झाय ।

जगनृडामणिभृश्री, उसभी वीरी तिलीय गिरितिल्श्री। एगा लोगइचो, एगो चक्खृ तिहुअणस्स ॥ १ ॥ संयच्छ्य-मुमभजिओ, छम्मासे बद्धमाणजिणचंदो । इह विदिया निरमणा, जए जए ओवमाणेणं ॥ २ ॥ जडता तिलायनाही. विमहइ बहुयाई अमरिसजणम्म । इय जीयंतकगई, एम खमा मच्चमार्र्ण ॥ ३ ॥ न चङ्जई चालेउ, महङ महाबद्ध-माणजिणचंदो । उपसम्मसहसेहि वि. मेरु जहा वाय-गुंजाहि ॥ ४ ॥ भद्दो चिर्णाय विणओ, पढम गणहरें। समत्त स्यनाणी । जाणतो वि तमन्थं. विम्हियहियश्री सुणह् मध्यं ॥ ५॥ जं आणवेह राया, पयहओं तं मिरेण इन्छेंनि । इअ गुरुजणमुहभिणयं, कयंजर्लाउडेहि सोयव्यं ॥ ६ ॥ जह मुरगणाण हंदो. गहगण नागगजाण जह चंदो । जह य पयाण निर्दो, रागम्य वि गुरु नहागंदो ॥ ७ ॥ बादुनि महीपालो. न पया परितवह एन गुरु उवमा । जं वा पुरक्षी काउं, विटरंनि मृशि नहां सो वि ॥ ८ ॥ पडिस्पो नेहस्सि, जुगप-

हाणागमो महुरवको । गंभीरो धिइमंतो, उवएसपरो य आय-रिओ ।। ९ ।। अपरिस्सावी सोमो, संगहसीलो अभिग्गहमई य । अविकत्थणो अचवलो, पसंतिहयओ गुरू होई ॥ १०॥ कइयावि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पहं दाउं। आयरिएहिं पवयणं, धारिज़इ संपयं सयलं ॥ ११ ॥ अगुगम्मए भग-वई, रायसुयजो सहस्स वंदेहिं। तहिव न करेइ माणं, परि-यच्छइ तं तहा नूणं ॥ १२ ॥ दिणदिक्खियस्स दमगम्स, अभिमुहा अञ्जचंदणा अञ्जा । नेच्छइ आसणगहणं, सो विणओ सन्व अञ्जाणं ॥ १३ ॥ वरससय दिविखयाए, अञ्जाए अञ्जिद्-क्तिवओ साहु । अभिगमण वंदण नमंसणेण विणएण सो पुजो ॥ १४ ॥ धम्मो पुरिसप्पभवो, पुरिसवरदेसिओ पुरिस-चिट्ठो । लोए वि पहू पुरिसो, किं पुण लोगुत्तमे धम्मे ॥१५॥ संवाहणस्स रण्णो, तइया वाणारसीइ नयरीए । कन्ना सहस्स महियं, आसी किर रूववंतीणं ।। १६ ।। तहवि य सा रायसिरि, उल्लंडती न ताइवा ताहिं। उयरद्विएण इकेण ताइया अंग-वीरेण ।। १७ ।। महिलाण सुबहुयाण वि, मञ्जाओ इह समत्त घरसारो । रायपुरिसेहिं निज़इ, जणे वि पुरिसो जिंह नित्थ ।।१८।। कि परजण बहुजाणावणाहि, वरमप्पसिक्खयं सुक्रयं । इह भरहचक्कवट्टी, पसन्नचंदो य दिट्ठंता ॥ १९ ॥ वेसो वि अप्पमाणी, असंजमपएसु बद्दमाणस्स । किं परियत्तिय वेसं, विसं न मारेइ खर्झंत ॥ २० ॥ धम्मं ख्याइ वेसेा. संकइ वेसेण दिक्तिओमि अहं। उम्मग्गेण पडतं, रवखइ राया जणवओ य ॥ २१ ॥ अप्पा जाणइ अप्पा, जहद्विओ अप्पसिक्खओ

धम्मो । अप्पा करेइ तं तह, जह अप्पसुदावह होइ ॥ २२ ॥ जं जं समयं जीत्रो, आविश्सइ जेण जेण भावेण। सा तिम्म निम्म समए, सुहासुह वंधए कम्मं ॥ २३ ॥ धम्मो मएण इंतो नो निव सी-उण्ह वायविज्ञडिओ । संवच्छर्मण-र्साओ, बाहुबली तह किलिम्मंतो ॥ २४ ॥ नियगमइ-विग-णिय-चिंतिएण, सच्छंद-गुद्धि-चिरएण। कत्तो पारत्तियं, कीम्ह गुरु अणुवएसेणं ॥ २५॥ धद्धो निगेवयारी, अवि-णीओ गन्त्रिओ निखणामो । साहुजणस्य गरहिओ, जण वि वयणिजयं लहड ॥ २६ ॥ थोवेण वि सप्पृरिसा, सणंकुमा-रुष्य केड युज्झंति । देहे खगपरिहाणि, जं किर देवेहिं से कहियं ॥ २७ ॥ जड ता लवमत्तमसुर, विमाणवासी विपरिव-इंनि सुग । चितिजंतं सेमं. मंसारे सासयं कयरं॥२८॥ कह तं भण्णद सुक्खं, सुचिरेण वि जम्म दुक्वमिष्टि हियए। जं च मग्णावसाणे, भव संसागणुवधि च ॥ २९ ॥ उवएस-महस्सेहि, योहिअनो न युज्जई कोर्ट । जह यंभद्त्तगया, उदाइ-नियमारको चेव ॥ ३० ॥ गयकन्नचंचलाए. अपरिद्यत्ताह् गयलच्छीए । जीवा सग्रम्मरुलिमल, भरिय भगती पडीत आहे ।। ३१ ।। बोत्तृण वि जीवाणं. सुद्वाग इति पावचरियाई । भयवं जा सा सा सा. पद्माएसे। हु इंगमी ते ॥३२॥ पडिवजि-उण दोने, नियए नम्मं च पायबहियाए। नो किर मिनावर्रण, उपने केवले नाणं ॥ ३३ ॥ इति ॥

इन प्रवार मञ्जाप कह कर एक नक्कार गिने। पश्चान् गुर्नोदिक विसमान हो नो विधिष्टंक उनकी दंदना रहे।

हाणागमो महुरवको । गंभीरो धिइमंतो, उवएसपरो य आय-रिओ ॥ ९॥ अपरिस्सावी सोमो, संगहसीलो अभिग्गहमई य । अविकत्थणो अचवलो, पसंतहियओ गुरू होई ॥ १०॥ कइयावि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पहं दाउं। आयरिएहिं पवयणं, धारिज्ञइ संपयं सयलं ॥ ११ ॥ अगुगम्मए भग-वई, रायसुयजो सहस्स वंदेहिं। तहवि न करेइ माणं, परि-यच्छइ तं तहा नूणं ॥ १२ ॥ दिणदि क्वियस्स दमगम्स, अभिमुहा अञ्जचंदणा अञा । नेच्छइ आसणगहणं, सो विणओ सन्व अञ्जाणं ॥ १३ ॥ वरससय दिविखयाए, अञ्जाए अञ्जदि-क्तिवओ साहु । अभिगमण वंदण नमंसणेण विणएण सो पुजो ॥ १४ ॥ धम्मो पुरिसप्पभवो, पुरिसवरदेसिओ पुरिस-चिट्ठो। लोए वि पहू पुरिसो, किं पुण लोगुत्तमे धम्मे ॥१५॥ संवाहणस्स रण्णो, तड्या वाणारसीड् नयरीए । कन्ना सहस्स महियं, आसी किर रूववंतीणं ॥ १६ ॥ तहवि य सा रायसिरि, उल्लंडती न ताइवा ताहिं। उयरहिएण इकेण ताइया अंग-वीरेण ।। १७ ।। महिलाण सुबहुयाण वि, मञाओ इह समत्त घरसारो । रायपुरिसेहिं निज्जइ, जणे वि पुरिसो जिंह नित्थ ॥१८॥ कि परजण बहुजाणावणाहि, वरमप्पसिक्खयं सुक्रयं । इह भरहचकवट्टी, पसन्नचंदो य दिट्ठंता ॥ १९ ॥ वेसो वि अप्पमाणो, असंजमपएसु वद्दमाणस्स । किं परियत्तिय वेसं, विसं न मारेइ खर्ज़ंत ॥ २० ॥ धम्मं ख्रावड् वेसेा, संकइ वेसेण दिक्तिओमि अहं। उम्मग्गेण पडतं, खखइ राया जणवओ य ॥ २१ ॥ अप्पा जाणइ अप्पा, जहिंदुओ अप्पसिक्खओ

धम्मो । अप्पा करेइ तं तह, जह अप्पसुहावहं होइ ॥ २२ ॥ जं जं समयं जीवो, आविस्सइ जेण जेण भावेण। सा तम्मि तम्मि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २३ ॥ धम्मो मएण हुंतो तो नवि सी-उण्ह वायविञ्जिडिओ । संवच्छरमण-सीओ, बाहुबली तह किलिस्संतो ॥ २४॥ नियगमइ-विग-पिय-चितिएण, सच्छंद-बुद्धि-चरिएण । कत्तो पारत्तहियं, कीरइ गुरु अणुवएसेणं ॥ २५ ॥ थद्धो निरोवयारी, अवि-णीओ गन्त्रिओ निखणामो । साहुजणस्स गरहिओ, जणे वि वयणिञ्जयं लहइ ॥ २६ ॥ थोवेण वि सप्पुरिसा, सणंकुमा-रुच्च केइ बुज्झंति । देहे खणपरिहाणि, जं किर देवेहिं से कहियं ॥ २७ ॥ जइ ता लवसत्तमसुर, विमाणवासी विपरिव-इंति सुरा । चिंतिजंतं सेसं, संसारे सासयं कयरं॥२८॥ कह तं भण्णइ सुक्लं, सुचिरेण वि जस्स दुक्लमिछ हियए। जं च मरणावसाणे, भव संसाराणुवधि च ॥ २९ ॥ उवएस-सहस्सेहि. वोहिजंतो न बुज्झई कोई। जह वंभदत्तराया, उदाइ-निवमारओ चेत्र ॥ ३० ॥ गयकन्नचंचलाए, अपरिचत्ताइ रायलच्छीए । जीवा सक्तम्मक्रलिमल, भरिय भरातो पडंति अहे ।। ३१ ।। बोत्तूण वि जीवाणं, सुदुक्तरा इति पावचरियाई । भयवं जा सा सा सा, पचाएसो हु इणमो ते ॥३२॥ पडिवजि-ऊण दोसे, नियए सम्मं च पायविडयाए। तो किर मिगावईए, उप्पन्नं केवलं नाणं ॥ ३३ ॥ इति ॥

इस प्रकार सज्झाय कह कर एक नवकार गिने। पश्चात् गुर्वादिक विद्यमान हो तो विधिपूर्वक उनकी वंदना करे। तदनन्तर पच्चक्खाण करके बहुवेलका आदेश लेवे । पीछे देव-दर्शन करनेके लिये जिनमंदिरमें जावे ।

(जिसने पोसह किया हो, वह यदि देवदर्शन न करे तो, दो या पांच उपवासके प्रायश्चित्तका भागी होता है।)

मंदिरमें इरियावहियं पूर्वक विधिसे चैत्यवंदन करके पचक्वाण करे । मंदिर और उपाश्रयसे निकलते समय तीन वार 'आवस्सहि' कहे। और प्रवेश करते समय तीन धार 'निसीही 'कहे । अब उपाश्रय आकर 'इरियावहियं ' पडिकमे । पीछे धर्मध्यान करे, पढे गुने या व्याख्यान सुने । लघुनीति और वडीनीति परठनी हो तो पहले 'अणु-जाणह जस्सुग्गहो ' कहे और पीछेसे तीन वार 'वोसिरे' कहे । और 'ईरियावहियं' पडिक्रमे । जब पौन पौरसी (प्रहर) दिन बीत जाय तो उग्वाडा पोरसी या बहु पडि-पुना पोरसी भणावे। यथा—'इच्छामि० इच्छा० उग्घाडा पोरसी ? इच्छं' कह कर 'इच्छामि० इच्छा० इरियावहियं० तम्स उत्तरी० अन्नत्थ० कह कर, एक लोगस्सका काउस्सग्ग करे। पीछे प्रकट लोगस्स कहकर, 'इच्छामि० इच्छा० उग्घाडा पोरसी मुहपत्ति संदिसाहुं ? इच्छं,' इच्छामि० इच्छा० उग्घाडा षोरसी मुहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छं,'। कह कर मुहपत्ति पडिलेहे। अनन्तर उपधानवाही भोजन-पात्र पडिलेही खे । पीछे सज्झाय ध्यान करे। जब कालवेला हो तब मंदिर या उपा-श्रयमें जाकर नीचे लिखी हुई विधिके अनुसार पांच शक-स्तवसे देव-वंदन करे।

#### देव-वंदन-विधि॥

'इच्छामि० इच्छा० चैत्यवंदन करूं ? इच्छं'। कह कर चैत्यवंदन और नम्रुत्थु णं० कहे । कहे पश्चात खमासमण देकर 'इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्य०' कह कर एक लोगस्सका काउस्सम्म करके प्रकट 'लोगस्स' कहे। पीछे 'इच्छामि० इच्छा० चैत्यवंदन करूं ? इच्छं,' कह कर चैत्य-वंदन करे इसके वाद जं किंचि॰ नमुत्थु णं॰ कह कर खडे हो जाय । पश्चात् 'अरिहंतचेइआणं०' 'अन्नत्थ०' कह कर एक नवकारका काउस्सग्ग करना, पीछे 'नमो अरिहंताणं ' कहता हुआ काउस्सग्ग पार कर ' नमोऽई त्सिद्धाचार्यापाध्याय-सर्वसाधुभ्यः, कह कर पहली थुई कहे। इसके बाद 'लोगस्स० सन्वलीए० अन्नत्य०' कह कर एक नवकारका काउस्सग्ग करके द्सरी थुई कहे। पीछे 'पुक्तवरवरदीवइटे० सुअस्स भगवओ० अन्नत्थ०, कहकर एक नवकारका काउस्सम्म करके तीसरी थुई कहे। पश्चात् 'सिद्धाणं वुद्धाणं० वेयावच्चगराणं० अन्नत्थ०' कह कर एक नवकारका काउस्सम्म करके नमोऽर्हत्० कहकर चौथी थुई कहे। अत्र निचे बैठकर 'नमुत्थु णं०, कहे, अनन्तर खडे होकर फिर अरिहंतचेइआणं० अन्नत्य० एक नवकार का काउम्सग्ग पारकर नमोऽईत्० कहकर पहेली थुई कहे । पश्चात् 'लोगस्स०' 'सव्वलोए०' 'अन्नत्थ०' कहकर एक नवकार का काउस्सग्ग पार कर दूसरी थुई कहे। पीछे 'पुक्खरवरदीवइडे०' 'सअस्स मगवओव' अन्तत्थ' एक नवकारका काउस्सग्ग करके तीसरी थुई कहे । पश्चात् 'सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावचग-

राणं अन्तरथ े एक नवकारका का उस्सग्ग करके नमी ऽहत व कह कर चौथी थुई कहे। अब नीचे बैठकर 'नमुत्थु णं ' 'जावं ति चेइआईं वे 'जावंत के वि साहू ' 'नमो ऽहत वे 'उवसग्ग-हर वे या कोई स्तवन कह कर 'जय वीयराय वे कहे पश्चात् 'नमुत्थु णं' कहे।। इति ।।

ऊपर मुजब-देव-वंदन करनेके बाद सज्झाय ध्यान करे। जल आदि पीनेकी इच्छा हो तो नीचे लिखी विधिके अनुसार पचक्खाण पारकर जल आदिक लेबे।

## पच्चक्खाण पारनेकी विधि॥

खमासमण पूर्वक 'इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ०' कहकर एक लोगस्सका काउस्सम्म करे। पश्चात् प्रकट 'लोगस्स' कहकर 'इच्छामि० इच्छा० पचक्खान पारनेको म्रहपत्ति पडि-लेहुं ? इच्छं'। कहकर खमासमण देकर ग्रुहपत्ति पडिलेहे। पीछे 'इच्छामि० इच्छा० पचक्लाण पारूं ?' यथाशक्ति' कह-कर, फिर 'इच्छामि० इच्छा० पचक्खाण पारेमि? तहत्ति' कहकर मुद्धि बन्दकर एक नवकार गिने। पीछे जो पच-क्लाण किया हो उस पचक्लाणका नाम लेकर 'पचक्लाण फासियं पालियं, सोहियं, तीरियं, किट्टियं, आराहियं जं च न आराहियं तस्स मिच्छा मि दुकडं' बोल कर एक नव-कार गिने । पश्चात् खमासमण देकर 'इच्छा० चैत्यवंदन करूं ? इच्छं' कहकर 'जयउ सामिय० जं किचि० जावंति चेइआइ ० जावंत के वि साहु० नमोऽईत्० उवसग्गहर० जय वीयराय०' तक कहे। पीछे क्षणमात्र सज्झाय ध्यान करके

पाणी पीवे । तथा उपधानवाही हावे तो पेारसी प्रमुख पचक्ताण पारकर आहार करे । पीछे आसन पर बैठा हुआ ही 'दिवसचरिमं' (तिविहार) पचक्खे । अनन्तर इरियाव-हियं० कहकर चत्यवंदन करे । (यह चैत्यवंदन आहार संवरण निमित्तका है ) ॥ इति ॥

यदि वहिर्भूमि (स्थंडिल) जाना हा ता आवस्सही कहकर उपयागपूर्वक निर्जीव भूमीमें या स्थंडिलके पात्रमें जावे। 'अणुजाणह जस्सग्गां' कहकर मलसूत्र परठे। प्राप्तक जलसे छुद्ध हाकर तीन वार 'वासिरामि' कह कर मलमूत्र वोसिरावे। पीछे पासहशालामें 'निस्सीहि वालते हुए आवे और खमासमण पूर्वक 'इरियावहियं 'पिडिकमे। इसके बाद 'इच्छामि इच्छा गमणागमणं आलोऊं ? इच्छं 'कहकर गमणागमण इस प्रकार आलोवे—' आवस्सही करी, प्राप्तक देशे जई. संडाशा पूंजी, त्थंडिले। पिडिलेही, उचार प्रश्रवण वोसरावी, निस्सीहि करी, पोसहशालामें आया। आवंतिहिं जंतिहिं जं खंडियं, जं विराहियं, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।'' ऐसा कहकर वैठ जाय और शान्तिपूर्वक सज्झाय ध्यान करे। अब चौथे प्रहरमें संध्याकालके। पिडिलेहन नीचे लिखी विधिसे करे।

### संध्याकालीन-पडिलेहन-विधि।

खमाप्तमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ? 'बहु पडिपुत्रा पेारसी ?' इच्छं ' कहकर, खमासमण पूर्वक इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ० कह कर एक लोगस्सका काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे । पीछे 'इच्छामि०' 'इच्छा०' पडिलेहन करूं ? 'इच्छं' 'इच्छामि०' 'इच्छा० पोसहशाला प्रमार्ज ? इच्छं ', कहकर मुँहपत्ति पडिलेहे । पीछे इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन संदिसाहुं ? 'इच्छं' 'इच्छं' 'इच्छामि० इच्छा० अंगपडिलेहन करूं। इच्छं, कह कर आसन, घोती, कटीस्त्र आदि पडिलेहे और पौष्धशाला से कचरा निकाल कर जीवादि देख कर जयणापूर्वक परठे । पीछे खयासमणपूर्वक 'इरियावहियं' पडिक्रमे । अनन्तर खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ? पसाय करी पडिलेहन पडिलेहावोजी इच्छं ' कहकर स्थापनाचार्यजी की ' शुद्धस्वरूप धारें ' के पाठ पूर्वक (पृ०२) पिडलेहन करके उच स्थानपर रक्खें। पीछे 'इच्छामि० इच्छा० उपिध मुहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छं' कहकर ग्वमासमण देकर मुँहपत्ति पडिलेहे । पीछे 'इच्छामि० इच्छा० -सज्झाय संदिसाहुं ? इच्छं' । 'इच्छामि० इच्छा० सज्झाय करूं ? इच्छं ' कहकर एक नवकार गिनकर उपदेश-माला कि सज्झाय कहे। बाद एक नवकार गिने। पीछे पचक्लाण करे। यदि उपधानवाहीने आहार किया हो तो दो वांदणा देकर पीछे 'इच्छामि॰ इच्छा उपिध थंडिला पडिलेहन संदिसाहुं ? इच्छं ' इच्छामि० इच्छा० थंडिला पडिलेहन करूं ? 'इच्छं'। 'इच्छामि० इच्छा० वेसणे संदिसाहुँ ? इच्छं '। 'इच्छामि० इच्छा० वेसणे ठाउं ? इच्छं ', कहकर बैठ जाय और वस्न, कंबल, चरवला आदि पडिलेहे।

यदि उपवासी हो तो यहां पर, बस्नादिकी पडिलेहना कर कटिस्त्र और घोतीकी फिरसे पडिलेहन करे। पीछे उचार प्रश्रवणके २४ थंडिलोंको पडिलेहन करे।

### चौविस थडिला पडिलेहण-पाठ ॥

१ आगाढे आसन्ने उचारे पासवणे अणहियासे. २ आगाढे मज्झे उचारे पासवणे अणहियासे. ३ आगाढे दूरे उचारे पास-वणे अणहियासे. ४ आगाढे आसन्त्र पासवणे अणहियासे. ५ आगाढे मज्झे पासवणे अणहियासे. ६ आगाढे दूरे पासवणे अणहिथासे. ७ आगाढे आसन्ने उचारे पासवणे अहियासे. ८ आगाढे मज्झे उचारे पासवणे अहियासे. ९ आगाढे दृरे उचारे पासवणे अहियासे. १० आगाढे आसने पासवणे अहि-यासे. ११ आगाढे मज्झे पासवणे अहियासे. १२ आगाढे दूरे पासवणे अहियासे. १३ अणागाढे आसन्ने उचारे पासवणे अण-हियासे. १३ अणागाढे मज्झे उचारे पासवणे अणहियासे. १५ अणागाढे दूरे उचारे पासवणे अणहियासे. १६ अणागाढे आसचे पासवणे अणहियासे. १७ अणागाढे मज्झे पासवणे अणहियासे. १८ अणागाढे दूरे पासवणे अणहियासे. १९ अणागाढे आसन्ने उचारे पासवणे अहियासे. २० अणागाढे मज्झे उचारे पास-वणे अहियासे २१ अणागाढे दूरे उचारे पासवणे अहि-यासे. २२ अणागाढे आसन्ने पासवणे अहियासे. २३ अणा-गाढे मज्झे पासवणे अहियासे. २४ अणागाढे दूरे पास-वणे अहियासे. इन चौवीस थंडिलों में से ६ थंडिले शस्या २४

के दो तरफ-याने दिहने ३ और वांयीं ३ पिडलेहे। ६ थंडिले दरवाजे के भीतर दिहने ३ और वार्यी ३ पिडलेहे। ६ थंडिला दरवाजे के बाहर दोनों तरफ पिडलेहे ओर ६ थंडिले उचार प्रश्रवण की जगह हो वहां पर दोनों तरफ पिडलेहे।। इति।।

अब प्रतिक्रमणका समय हो गया हो तो प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमणमें 'आजुणा चार प्रहर' पाठ की जगह नीचे लिखा हुआ ठाणेकमणे का पाठ बोले।

ठाणे कमणे चंकमणे, आउत्ते, अणाउत्ते, हरियकाय संघर्डे वीयकाय संघर्डे, थावरकाय संघर्डे, छप्पइया संघर्डे, सन्वस्स वि देवसिय, दुर्चितिय, दुन्भासिय, दुचिद्विय, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

और खुद्दोवद्दव का काउस्सग्ग किये बाद 'इच्छामि० इच्छा० सज्झाय संदिसाहुं? इच्छं०' 'इच्छामि० इच्छा० सज्झाय करूं ? इच्छं' ऐसा कहकर बैठ जाय ओर तीन नवकार आदि सज्झाय ध्यान करे। प्रतिक्रमण करनेके बाद गुरु आदि की वैयावच करे। प्रहर रात तक सज्झाय ध्यान करे। यदि लघुनीति आदि करना हो तो जयणा पूर्वक थंडिल के स्थान जाकर लघुशंका करे। वापीस आकर 'भगवन्! बहुपडिपुना पोरसी?' ऐसा बोलकर खमासमणपूर्वक ईरियाहियं० पडि-क्कमे। पीछे रात्रि संथारा का समय हो तब नीचे लिखी विधिके अनुसार रात्रि संथारा करे।

### रात्रि-संथारा-विधि॥

खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! ''बहु-पिडपुण्णा पोरिसी?'' 'इच्छं' कह कर 'इच्छामि० इच्छा० इरियावहियं० तस्स उत्तरी० अन्नत्थ०' कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करे। पश्चात् प्रगट लोगस्स कहे। अनन्तर 'इच्छामि० इच्छा० राइसंधारा मुँहपित पडलेंहुं ? इच्छं' कह-कर मुहपित पिडलेंहे। इसके बाद 'इच्छामि० इच्छा० राइ-संधारा संदिसाहुं इच्छं'। 'इच्छामि० इच्छा० राइसंधारा ठाऊं ? इच्छं' कहे फिर 'इच्छामि० इच्छा० चैत्यवन्दन करूं ? इच्छं' एसा कहकर चउकसाय० नमोत्थु णं० जावंति चेइआई०, जावंत के वि साहू० नमोऽईत्० उवसग्गहर० जय वीयराय० तक चैत्यवन्दन करे। पश्चात् भूमि प्रमार्जन करके संधारा वीछावे। पीछे शरीर प्रमार्जन करके संधारे पर चैठ कर राइ-संधारे का निचे लिखा पाठ पढ़े।

निसीहि निसीहि निसीहि णमो खमासम-णाणं गोयमाइणं महामुणिणं।

(इतना पाठ कह कर 'नवकार' और तीन 'करेमि भंते !' कहे । इसके बाद नीचे का पाठ बोले)।

अणुजाणह जिट्ठिजा ! अणुजाणह परमगुरु । गुणगणरयणेहिं मंडिअसरीरा बहुपडिपुन्ना पो-रिसि, राइसंथारए ठामि ॥ १ ॥ अणुजाणह

संथारं, बाहुवहाणेण वासपासेण । कुवकुडिपाय-पसारणं अंतरं तु पमज्जए भूमिं । श संकोइय संडासं, उवटूंते अ कायपिडलेहा। दबाई जवओगं ऊसासनिरंभणालोए ।३। जइ मे हुज पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ रयणीए। आहार-मुवहिदेहं, सव्वं तिविहेण वासिरियं । ४। आसव-कसाय-बंधण, कलहा-भक्खाण-परपरिवाओ । अरइरई-पेसुन्नं; मायामोसं च मिच्छत्तं। ५। वोसिरिसु इमाइं, मुक्ख-मग्ग-संसग्गविग्ध-भूआइं । दुग्गइ-निबंधणाईं, अट्टारसपावठाणाइं ।६। एगोहं नित्थ मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्स वि। एवं अदीणमणसो, अप्पा-णमणुसासए ॥ ७ ॥ एगो मे सासओ अप्वा, नाणदंसणसंजुओ। सेसा मे बाहिरा भावा, सब्वे संजोगलक्षणा ॥ ८ ॥ संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुवखपरंपरा । तम्हा संजोगसंबंधं, सब्वं तिविहेण वोसिरे ॥९॥ अरिहंतो मह-देवो, जाव-जीवं सुसाहुणो गुरुणो। जिणपन्नतं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥ १०॥ चतारि मंगलं,

अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु संगल, केवलीपण्णतो धम्मा मंगलं। चतारि लागुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पवजामि-अरिहंते सरणं पवजामि, सिद्धे सरणं पवजामि, साहू सरणं पवजामि, केवलीपण्एतं धम्मं सरणं पवज्ञामि । अरिहंता मंगल मज्झ. अरिहंता मज्झ देवया। अरिहंता कित्तिअत्ताणं वोसिरामित्ति पावगं ।१। सिद्धा य मंगलं मज्झ, सिद्धा य मज्झ देवया । सिद्धा य कित्तिअत्ताणं वोसिरामि ति पावगं ।२। आयरिया मंगलं मज्झ, आयरिया मज्झ देवया। आयरिया कित्तिअत्ताणं,वोसिरामि ति पावगं ।३। उवज्झाया मंगलं मज्झ, उवज्झाया मज्झ देवया । उवज्झाया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावगं ।४। साहूणो मंगलं मज्झ, साहूणो मज्झ देवया। साहूणो किति-अत्ताणं,वोसिरामि तिपावगं। ५। पुढविदग-अगणि-मारुय इक्तिके सत्त जोणिलक्लाओ,वणपत्तेय-अणंते

दस चउइस जोणि-लक्ष्वाओ ।१। विगलिंदिएस दो दो, चउरो चउरो य नारय-सुरेसु । तिरिएसु हुंति चउरो, चउइस लक्खा य मणुएसु ॥२॥ खा-मेमि सबजीवे सब्वे जीवा खमंतु मे. मित्तो मे सब-भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ ॥३॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ गरहिअ दुगंछिअं सम्मं। तिविहेण पडि-कंतो, वंदामि जिणे चउद्योसं ॥१॥ खिमअ खमा-विअ,मइ खिमअ सबह जीवनिकाय। सिद्धहसाख आलोयणह, मज्झह वैर न भाय ॥५॥ सब्वे जीवा कम्मवसु, च उद्दर्शन भमं तु । ते मइं सब खमाविया, मज्झ वि तेह खमंत् ॥६॥ इति ॥

यह पाठ बोलकर सात नवकार चितवन करता हुआ शयन करे, निद्रा न आवे वहां तक शुभ ध्यान करे. पीछली रात्रिको उठ कर नवकारमंत्र गिने. पश्चात् खमासमणपूर्वक 'इरियाहियं तस्स उत्तरी० अन्नत्थ०' कहकर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे. पीछे खमासमण देकर "कुसुमिण दुसुमिण" का काउस्सग्ग करे. पोसह-वाला "कुसुमिणदुसुमिण" का काउस्सग्ग पहले करे. (पश्चात् चैत्यवंदन करे). तदनन्तर राइप्रतिक्रमण करे. इसमें सात-लाख की जगह नीचेका पाठ बोले—

संथाराउवद्दणकी, आउद्दणकी, परिअद्दणकी, पसारणकी, छण्डआ संघट्टणकी, अचक्खु विसयकायकी, सव्वस्स वि राइय दुर्चितिय दुव्भासिय दुचिद्विय इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन्! इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कंड ।

प्रतिक्रमण पूरा होनेके बाद प्रभातकी पिडलेहन विधिके अनुसार पिडलेहन करे. पोसहशालामें से कचरा निकालकर इरियावहियं पिडकमें पश्चात् दो खमासमण पूर्वक सज्झाय संदिसाहुं ? सज्झाय करूं ? आदेश मांगकर उपदेशमालाकी सज्झाय करे पीछे पोसह पारे।

#### पे।सह-पारने की विधि ॥

खमासमण पूर्वक 'इरियावहियं व तस्स उत्तरी व अन्नत्थ व अह कर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रकट लोगस्स कहे. पीछे 'इच्छामि व इच्छा पोसह पारूं श्यथाशक्ति.' 'इच्छामि इच्छा पोसह पारेमि शतहत्ति' कह कर दहिना हाथ निचे रखकर तीन नवकार गिने. पीछे खमासमण देकर मुँहपत्ति पिछलेचे. पीछे 'इच्छामि इच्छा सामायिक पारूं शयथाशक्ति,' फिर 'इच्छामि इच्छा सामायिक पारेमि शतहत्ति' कहकर खमासमण पूर्वक आधा अंग नमाकर तीन नवकार गिने. पीछे घुटने टेक कर शिर नमा कर दाहिना हाथ नीचे रखकर—

भयवं ! दसण्णभदो, सुदंसणो थूलभइ वइरो य. सफलीक-यगिहचाया, साह एवं विहा हुंति । १ । साहण वंद्रणण नासइ पावं असंकिया भावा । फासुअदाणे निज्ञर, अभिग्गहो नाणमाईणं।२। छउमत्थो मूढमणो, कित्तियमित्तं पि संभरइ जीवो; जं च न संभरामि अहं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ।३। जं जं मणेण चितिय-मसुहं वायाइ भासियं किचि; असुहं काएण कयं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ।४। सामाइय-पोसहसंठियस्स, जीवस्स जाइ जो कालो; सो सफलो बोधच्बो, सेसो संसारफलहेऊ ।५।

सामायिक विधे लीघुं, विधे कीधुं, विधि करतां अविधि आशातना लागी होय, दश मन का, दश वचन का, बारह काया का, बत्तीस दूषण मांहि जो कोई दूषण लागो होय, सो सहु मन, वचन, कायायें करी मिच्छा मि दुक्कडं।।

इस प्रकार पोसह पार कर पोसह के उपगरण लेकर, देवदर्शन करके घर आकर अतिथिसंविभाग व्रत आचरण करता हुआ आहार करे।

इति भाठ पहरी पौषधविधि ॥

# दिन संबधी चउपहरी-पौसह-विधि।

आगे जो आठ प्रहर पौषध लेनेकी विधि लिखी है, उसी प्रकार चार प्रहर पौषध लेनेकी विधि है, किन्तु पौसह दंडक उचरते समय 'जाव अहोरित्त पञ्जुवासामि, पाठ है, उस जगह 'जाव दिवसं पञ्जुवासामि ' ऐसा पाठ बोलना चाहिये। इसके बाद पूर्ववत् सामायिक लेवे। यदि प्रतिक्रमण गुरुके साथ न किया हो तो गुरुके पास आकरके पौषध और सामायिक की पूर्ववत् सब विधि करे। पीछे आलोयण



图 the same same term than the services of the

स्व. आचार्य श्री जिन कृपाचन्द्रसूरीश्वरजी
महाराज के शिष्यरत्न
स्व उपाध्याय पद् विभूषित
मुनिश्री सुखसागरजी महाराज

18 156

खमासमणादि निमित्ते ग्रॅंहपत्ति पडिलेहे और दो वांदना देवे. वादमें ,इच्छा० सं० भ० राइअं आलोउं ? इच्छं, आलोएमि जो मे राइओ अइआरो०' इत्यादि पाठ से राइ आलोवे. फिर एक खमासमण देकर 'इच्छाका० सं० भ० अन्धुट्विओमि अविभतर राइअं खामेउं ? इच्छं खासेमि राइअं जं किंचि॰' इत्यादि पाठ से राई खामे, अर्थात् विधिपूर्वक गुरुवंदन करे. पश्चात् गुरुके समक्ष उपवास आदिका पचक्लाण करे. वाद दो खमासमण से बहुवेल संदिसावे. पडिलेहन पहले किया हो तो भी आदेश लेना-'इच्छामि.इच्छा.पडिलेहन संदिस्साहुं ? 'इच्छं'इच्छा-मि. इच्छा.पडिलेहन करूं ? इच्छं'कह कर मुहपत्ति पडिलेहना पीछे फिर 'इच्छामि०इच्छा० अंगपडिलेहन संदिसाहुं ? इच्छं ' इच्छा-मि॰ इच्छा॰ अंगपडिलेहन करूं ? इच्छं' कहकर मुहपत्ति पडि-लेहे. पीछे 'इच्छामि० इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसाय करी पिंडलेहण पिंडलेहवोजी? इच्छं'' वाद 'इच्छाभि० इच्छा० उपिंध मुँहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छं' कहकर कोई वस्त्र चिना पडिलेहण किये रावा हो तो पडिलेहे, नहीं तो फिर सिर्फ आसन पडिलेहे, वाद दो खमासमण पूर्वक सज्झाय संदिसाहुं और सज्झाय करूं कहकर उपदेशमालाकी सज्झाय कहे और पीछले प्रहर पचक्खाण करनेके वाद दो खमासमण पूर्वक उपिध-पडिलेहन संदिसाहुं ? और उपधि-पडिलेहन करूं ? ऐसा कहकर पडिलेहन करे, परंतु थंडिला पद न कहे और थंडिला पडिलेहे भी नहीं. बाकी सब विधि आठ प्रहर पौषधविधि की तरह समझना ॥ इति ॥

# रात्रिसंबंधि चउपुहरी पोसह-विधि।

जिसने दिनका चउपुहरी पोसह लिया हो, उसे यदि रात्रि पोसह का भाव हुआ हो तो वह संध्याका पडिलेहन और पच-क्लाण करनेके बाद, दो खमासमण पूर्वक पोसहमुँहपत्ति पडि-लेहन करे, पश्चात् दो खमासमणपूर्वक पोसह का आदेश मांग कर, तीन नवकार गिन कर तीन वार पोसह दंडक उचरे, इसमें 'जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि' पाठकी जगह 'जाव रित्तं पज्जुवासासि' एसा पाठ उचरे. इसके बाद सामायिक ग्रुँहपत्ति पडिलेहन कर जो पहिले विधि लिखी है उसी तरह सब विधि करे और कारणविशेष दिनका पौषध न कर सके और रात्रिका पौषध लेनेकी इच्छा हुई हो तो, पहले सब उपगरणका पाँडलेहन कर इरियावहियं० पाँड-कमे. पीछे चउचिहार पचक्वाण करके दो खमासमणपूर्वक पोसह-मुँहपत्ति पडिलेहे. पश्चात् दो खमासमणपूर्वक पोसह का आदेश मांग कर तीन नवकार गिन कर तीनवार पोसह-दंडक उचरे. इसमें संध्यासमय हो तो 'जाव रिंत पज्जुवासामि' ऐसा पाठ बोले. इसके बाद सामायिक मुँहपत्ति पडिलेहन कर जो पहले विधि लिखी है उसी तरह सब विधि करे. अंतमें पडिलेहन का आदेश मांगनेके बाद स्थानक शून्यता मिटानेके लिये सिर्फ एक आसन पिंडलेहे, परन्तु पहले पिंडलेहन न किया हो तो सब उपिषपिंड-लेहे. और उचार प्रस्नवणके चौवीस थंडिलों की भी पडिलेहन करे बाकी सारी विधि पहलेकी तरह समझना ।। इति ।।

## देसावगासिक लेनेकी और पारने की विधि।

देसावगासिक लेनेकी विधि पोसह लेनेकी विधि के अनु-सार है, परन्तु पोप्तह लेनेके आदेश में देसावगासिक का आदेश लेना चाहिये, जैसे—''देसावगासिक मुंहपत्ति पडिलेंहुं १ देसा-गगासिक संदिस्साहुं १ देसावगासिक ठाऊं १ देसावगासिक दंडक उचरावोजी १" इस प्रकार खमासमणपूर्वक आदेश मांग कर देसावगासिक का पच्चक्खाण तीन वार उच्चरे।

#### अथ देसावगासिकपाठः।

अहं ण भंते ! तुम्हाणं समीवे देसावगासियं पचक्वामिः दन्यओ, खित्तओ, कालओ, भावओ, दन्वओ णं देसावगासियं, खित्तओणं इत्थ वा, अन्नत्थ वा, कालओ णं जाव धारणा, भावओ णं जाव गहेणं न गहेजामि, छलेणं न छलेजामि, अनेण केण वि रोगायंकेण वा एस मे परिणामो न परिवजड़ ताव अभिग्गहो, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सहत्तरागारेणं, सन्य-समाहि-वत्तियागारेणं, वोसिरइ।

इस प्रकार देसावगासिकका पचनलाण तीन वार उचरे. और ईसमें बहुवेल का आदेश लेवे नहीं. देसावगासिक जयन्य से तीन सामायिक और उत्कृष्ट से १५ सामायिक का होता है. देसावगासिक पारने की विधि पोसह पारने की विधिके अनुसार समझना; जैसे मुँहपत्ति पडिलेहन कर ''देसावगासिक पारूं ? पारेमि" इत्यादि वो खमासमणा-प्रक आदेश मांग कर पारने का सूत्र ''भयवं! द्सण्ण- भदो०' की चौथी गाथामें 'सामाइय पोसहसंठियस्स' की जगह 'सामाइय देसावगासियं संठियस्स' इत्यादि पाठ कहे।। इति।।

# ॥ अथ सप्त स्मरणानि॥

(१) प्रथमं बृहद्जितशान्तिस्वनं स्मरणम्। अजिअं जिअसन्वभयं, संति च पसंतसन्वगयपावं। जय-गुरु संतिगुणकरे, दो वि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ (गाहा)।। ववगयमंगुल भावे, ते हं विउलतवनिम्मलसहावे। निरुवममहप्पभावे, थोसामि सुदिद्वसब्भावे ॥ २॥ (गाहा) ॥ सन्बदुक्खपसंतीणं, सन्बपावप्पसंतिणं । सया अजिअसंतीणं. नमो अजिअसंतिणं ॥ ३॥ (सिलोगो) अजिअजिण ! सुह-प्यवत्तणं, तव पुरिसुत्तम ! नामिकत्तणं । तह य धिइ-मइ-प्यव-त्तणं, तव य जिणुत्तम! संति! कित्तणं ॥ ४॥ (मागहिआ)॥ किरिआ-विहिसंचिअकम्मिकलेसविमुक्खयरं, अजिअं निचिअं च गुणेहिँ महामुणि-सिद्धि-गयं। अजिअस्स य संति-महा-मुणिणो वि अ संतिकरं, सययं मम निव्चुइ-कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ (आर्लिंगणयं) ॥ प्ररिसा! जइ दुक्क-वारणं, जड् अ विमग्गह सुक्ख-कारणं । अजिअं संति च भावओ, अभयकरे सर्णं पवजहा ॥ ६॥ (मागहिआ)॥ अरइ-रइ-तिमिर-विरहिअप्रवरयजर-मरणं, सुर असुर-गस्ल,-भुयगवइ-पयय-पणिवइंअ । अजिअमहमवि अ मुनय-नय- निरणमभयकरं,सरणमुबसरिअ भुवि-दिविज-महिअं सयय-मुवणमे ।७। (संगययं) तं च जिणुत्तम-मुत्तम-नित्तम-सत्त्वधरं, अञ्जव-मद्व-खंति-विमुत्तिसमाहि-निहिं. संतिकरं पणमामि दम्रुत्तमतित्थ-यरं, संति-मुणी मम संति-समाहिवरं दिसउ ।८। (सोवाणयं) सावित्य-पुन्त्रपत्थिवं च वरहत्थिमत्थय-पसत्थ-वित्थिन्नसंथिअं, थिर-सरिच्छ-वच्छं मयगल-लीलायमाणवर-गंध-हत्थि-पत्थाण— पत्थियं संथवारिहं. हत्थि-हत्थ-बाहुं धत-कणग-रुअग-निरुवहय-पिंजरं, पवर-लक्खणोवचिअसोम-चारु-रूवं, सुइ सुह-मणाभिराम-परमरमणिज-वरदेव-दुंदृहि-निनाय-महुरयर - सुह-गिरं (वेइढओ)अजिंअ जिआरि-गणं, जिअ-सव्व-भयं भवोहरिउं. पण-मामि अहं पयओ, पावं पसमेउ मे भयवं ! ।१०। (रासालुदुओ) कुरु-जगवय-हत्थिणाउर-नरीसरो पढमं तओ महा-चक्कवट्टि-भोए मह-प्पभावो, जो वावत्तरीपुर-वर सहस्स वरणगर णिगम-जणवय-वई, वत्तीसा-रायवर-सहस्साणुयाय-मग्गो.चउदस-वर-रयण-नव-महानिहि-चउसिट्ट-सहस्स-पवर-जुवईण सुंदर-वई, चुलसी-हय गयरह-सयसहस्स-सामी, छण्णवड-गाम-कोडिसामी आसि जो भारहंमि भयवं । ११। (वेइढओ) तं संति संति-करं, मंतिष्णं सन्वभया. संति धुणामि जिणं, संति विहेउ मे भयवं ! । १२ । ( रासानंदियं ) इक्लाग ! विदेह-नरी-मर ! नरवसहा ! मुणि-वमहा ! नव-साग्यससि-सकलाणण ! विगयतमा ! विदुअ-स्या ! अजिउत्तम ! तेअगुणहिं महा-

मुणि ! अमिय-बला ! विउल-कुला ! पणमामि ते भवभय-मूरण ! जग-सरणा ! मम-सरणं ।१३। (चित्तलेहा) देव-दाणविंद-चंद-स्र-वंद! इड-तुड-जिड-परम लड-रूव! धंत-रुप्प-पट्ट-सेअ-सुद्ध-निद्धधवल,दंतपंति! संति!सत्ति-कित्ति-मुत्तिजुत्ति-गुत्ति-पवर!, दित्त-तेअ ! वंदधेअ सन्वलोअ-भाविअप्पभाव-णेअ ! पइस मे समाहि ।१४। (नारायओ) विमल-ससि-कलाइरेअसोमं, विति-मिर-सर-कराइरेअतेअं. तिअसवइगणाइरेअ-रूवं,धरणिधरपवरा-इरेअ-सारं।१५। (कुसुमलया) सत्ते असया अजिअं,सारीरे अबले अजिअं तव संजमे अअजिअं, एस थुगामि जिगं अजिअं ।१५। (भुअगपरिरिंगियं) सोमगुणेहिं पावइ न तं नवसरयससी, तेअ-गुणेहिं पावइ न तं नवसरयरवी- रूवगुणेहिं पावइ न तं तिअस-गणवई, सारगुणेहिं पावइ न तं धरणि-धर-वई ।१७। (खिजि-अयं) तित्थ-वर-पवत्तयं तमरयरहियं, धीर-जण-थुअचिअं चुअकलि–कलुसं. संति–सुह–प्पवत्तयं ति-गरण-पयओ, संतिमहं महामुणि सरणमुवणमे ।१८। (ललिअयं) विण-ओणय सिर-रइअंजलि-रिसि-गण-संथुअं थिमिअं, विबु-हाहिव-धणवइ-नरवइ-थुअ-महिअचियं बहुसो. अइरुगय-सरय-दिवायर-समहिअ-सप्पर्भ तवसा, गयणगण-वियरण-समुइअचारणवंदिअं सिरसा ।१९। (किसलयमाला) असुर-गरुल-परिवंदिअं, किन्नरोरगणमंसिअं. देव-कोडि सय-संथुअं, समणसंघपरिवंदिअं ।२०। (सुमुहं ) अभयं अणहं अरयं, अजिअं अजिअं, पयओ पणमे ।२१। (विज्जु-

विलसिअं) आगया वरविमाण-दिन्व-कणग-रह तुरय-पहकर-सएहिं-हुलिअं.ससंभमोअरण-खुमिअ-लुलिय-चलकुण्डलंगयतिरीड-सोहंत-मउलि-माला. २२ (वेइढओ) जं सुर-संघा,सासुरसंघा वेर-विउत्ता, भत्ति-सुजुत्ता,आयर-भूसिअ-संभम पिंडिअ-सुट्टु-सुवि-म्हिय-सव्य-वलोघा. उत्तम-कंचण-रयण-परूविअ - भासुरभूसण-भासुरिअंगा, गाय-समोणयभत्ति-वसागय-पंजलि-पेसिअ-सीस-पणामा.२३(रवणमाला) चंदिङण थोङण तो जिणं,तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं. पणिमउण य जिणं सुरासुरा, पमुइआ सभवणाई तो गया ।२४। (खित्तयं) तं महामुणिमहंपि पंजलि, राग-दोस-भय-मोह-यञ्जिअं. देव-दाणव-नरिंद-वंदिअं, संतिम्रत्तमं-महा-तवं नमे ।२५। (खित्तयं) अवरंतरवियारणीआहि, ललिअ-हंस-वहूगामिणिआहिं. पीण-सोणिथण-सालिणिआहिं, सकल कमल-दल-लोअणिआहि ।२६। (दीवयं) पीण-निरंतर थण-भर विण-मिअ गाय-लयाहि. मणि-कंचगपसि-दिल-मेहल-सोहिअ-सोणि-तडाहि. वरखिखिणि-नेउर-प्रतिलय-वलय-विभूसणिआहि, रइ-कर-चउर-मणोहर-सुंदर दंसणिआहिं ।२७। (चित्तक्खरा) देव-सुंदरीहिँ पाय-त्रंदिआहिँ, त्रंदिआ य जस्स ते सुविक्तमा कमा. अपणो निडालएहिं मंडणोडुणपगारएहिं. केहिं केहिं वि अ-वंग-तिलय-पत्त-लेहनामएहि चिछएहि संगयं-गयाहि, भत्ति-मिन-विद्व वंदणागयाहि, हुंति ते वंदिआ पुणी पुणी ।२८। (नारायओ) तमहं जिणचंदं. अजिअं जिअ-मोहं. मन्त्र-किलेमं. पयओ पणमामि ।२९। ( नंदिअयं ) थुअ-

वंदिअस्सा रिसि-गणदेव-गणेहि, तो देव-वहुहिं पयओ पणिमअ-स्सा. जस्स जगुत्तम-सासणअस्सा, भत्ति-वसागय-पिंडिअआर्हि. देव-वरच्छरसा – बहुआहिं, -सुर-वर-रइ-गुण-पंडिअआहिं' ।३०। ( भासुरयं ) वंस-सद्द-तंति-ताल-मेलिए, तिउ-क्खराभिराम सद्द-मीसए कए अ, सुइ-समाणणे अ सुद्धसज्ज-गीअ-पाय-जाल घंटि-आर्हि, वलय-मेहला-कलाव-नेउराभिराम सद्द-मिसए कए य देव-नड्डिआहिं द्वाव-भावविव्मम-प्पगारएहिं, नचिऊण-अंग-हारएहिं वंदिआ य जस्स ते सुविकमा कमा,तयं तिलोय-सन्व-सत्त-संति-कारयं, पसंत-सन्वपाव-दोसमेस हं नमामि संतिम्रत्तमं जिणं ।३१। (नारायओ) छत्त-चामर पडाग-ज्ञअ-जव-मंडिआ, झय-वर-मगर-तुरय-सिरिवच्छ-सुलंछणा. दीव-समुद्द-मंदर-दिसायग-सोहिआ, सत्थिय-वसह-सीह-रह-चक्क-वरंकिया।३२। (ललिअयं) सहाव-लड्डा सम-प्यइड्डा अदोस-दुड्डा गुणेहिं जिड्डा. पसाय-सिट्डा तवेण पुट्टा, सिरिहिं इट्टा रिसिहिं जुट्टा ।३३।(वाणवासिआ) ते तवेण धुअ सन्व-पावया, सन्व-लोअहिअ-मूल पावया, संथुआ अजिअ-संति पायया, हुंतु मे सिवसुहाण दायया।३४। (अपरांतिका) एवं-तव-चल विउलं, थुअं मए अजिय-संति-जिण जुअलं. वनगयक-म्मरय-मलं, गईं गयं सासयं विउलं । ३५ । (गाहा) तं बहु-गुण प्पसायं, मुक्खसुहेण परमेण अविसायं. नासेउ मे विसाय, कुणउ अ परिसावि अ पसायं । ३६। (गाहा) तं मोएउ अ नंदिं, पावेउ अ नंदिसेणमभिनन्दि, परिसा विअ सुहनंदि, मम य दिसउ सजमे नंदि । ३७। (गाहा)

पविख्य चाउम्मासिय, संवच्छरिए, अवस्स-भणियव्वो, सोअव्वो सन्वेहिं, उवसग्ग-निवारणो एसो ।३८। जो पढइ जो अ निसु-णइ उभओ-कालंपि अजिय-संति-थयं. न हु हुंति तस्स रोगा, पुन्यु-पन्ना विनासंति ।३९। जइ इच्छह परमप्यं, अहवा किर्त्ति सुवि-त्थंड भुवणे.ता तेलुकुद्धरणे,जिण वयणे आयरं कुणह ।४०। (गाहा)

#### इति प्रथमं स्मरणम् ।

## (२) द्वितीयं लघु-अजितशान्तिस्मरणम्।

उल्लासि-क्रम-णक्ख-णिग्गय-पहा दण्ड-च्छलेणंगिणं, वंदा-रूण दिसंतइच्य पयडं निच्याणमग्गायलि कुंदिंदु अलदंतकंति-मिसओ नीहंतनाणंकुरु-केरेदोनि दुइज़सोलस-जिणे थोसामि खेमं-करे । १। चरम-जलहि-नीरं जो मिणिजंऽजलीहिं खय-समय-समीरं जो जिणिजा गईए.सयल-नहयलं वा लंघए जो पएहिं, अजिय-महव संति सो समत्थो थुणेउं ।२। तहवि हु वहु-माणुह्णासि-भत्ति-व्भरेण, गुगकणमिव कित्ति-हामि चिंतामणि व्व अलमहव अचि-नाणंत-सामत्यओ नि. फलिहड् लहु सन्वं वंछिअं णिच्छिअं मे ।३। सयलजयहिआणं नाम-मित्तेण जाणं, विहडइ लहु दुट्टानि-दृदोषदृथं हुं. निमर-सुर-किरीइग्विडु-पायारविंदे, सययमिजअ-संती ते जिणंदेभिवंदे । १। पसग्ड वर-कित्ती वड्डए देह-दित्ती, विलसइ भुवि मित्ती जायए मुप्पवित्ती. फुरइ परमितत्ती संसार-छिनी. जिण-जुअ-पय-मनी ही अचितोरु ર્ષ

सत्ती ।५। ललिअ-पय-पयारं भूरिदिव्वंग-हारं, फुडघण-रस-भावो-दार-सिंगार-सारं. अणिमिस-रवणीजदंसणच्छेअभीया, इव पणमण मंदा कासि-नद्दोवयारं ।६। थुणह अजिअसंती ते कया-सेस-संती, कणय-रयपिसंगा छज्जए जाणि मुत्ती. सरभस-परिरंभारंभि-निव्वाण-लच्छी, घण-थण-घुसिणिवक्कप्पंक-पिंगी-कयव्व ।७। वहुविह-नय-भंगं वत्थु णिचं अणिचं, सदसदणिभ-लपालपमेगं अणेगं. इय कुनय-विरुद्धं सुप्पसिद्धं च जेसिं, वय-णमवणिकं ते जिणे संभरामि ।८। पसरइ तिय-लोए ताव मोहं-धयारं, भमइ जय-मसण्णं ताव मिच्छत्त-छण्णं. फुरइ फुड-फलं-ताणंत णाणंसु-पूरो, पयड-मजिय-संतीज्ञाण-सूरो न जाव ।९। अरि-करि-हरि तिण्हुण्हंबु-चोराहि-वाही,समर-डमर-मारी-रुइ-खु-द्दोवसग्गा पलयमजिअ-संती-कित्तणे झत्ति जंती, निविडत-रतमोहा भक्खरालुंखिअव्य ।१०। निचिअ-दुरिअ-दारु-द्विसझा-णग्गिजाला, परिगयमिव गोरं चिंतिअं जाण रूवं. कणय-निह-सरेहा-कंति-चोरं करिज्ञा,चिरथिरमिह लर्च्छ गाढ-संथंमियव्य ।११। अडविनिवडियाणं पत्थिवुत्तासिआणं, जलहि-लहरि-हीरं-ताण गुत्ति-द्वियाणं. जलिअजलण-जालालिंगिआणं च झाणं, जणयइ लहु संति, संति नाहाजिआणं ।१२। हरि-करि-परि-किणां पकपाइक पुनं, सयल-पुहवि-रजं छड्डिउं आणसजं. तण-मिव पडिलग्गं जे जिणा मुत्तिमग्गं, चरणमणुपवना हुंतु ते मे पसना । १३। छण-ससि-वयणाहिं फुल्ल नित्तुपलाहिं, थण-भर-

निमरीहिं मुद्धि-गिज्झोदरीहिं. लिअ-भुअलयाहिं पीण-सोणि-त्यलीहिं, सय-सुर-रमणीहिं वंदिआ जेसि पाया ।१४। अरिस-किडिमकुट गंठि-कासाइसार-क्खय-जर-वण-लूआ-साससोसोद-राणि नह-मुह-दसणच्छी-कुच्छिकन्नाइरोगे, मह जिण-जुअ-पाया सुप्पसाया हरंतु ।१५। इअ गुरु-दुह-तासे पिक्खए चाउमासे, जिणवरदुग-थुन्तं वच्छरे वा पिवन्तं. पढह सुणह सिज्झाएह झाएह चिन्तं, कुणह मुणह विग्धं जेण घाएह सिग्धं ।१६। इय विजया-ऽजिअसन्तपुन्त ! सिरि-जिअ-जिणेसर !, तह अइरा-विस-सेण-तणय ! पंचम-चक्कीसर ! तित्थंकर ! सोलसम ! संति ! जिणवल्लह-संथुअ ! कुरु मंगल मम हरस दुरियमखिलंपि थुणंतह ।१७।

#### इति द्वितीयं स्मरणम् ।

## (३) तृतीयं निमजणनामकं स्मरणम्।

निम ऊण पणय-सुर-गग-चृहामिण-किरणरंजिअं मुणिणो.चलण-जुअलं महाभय-पणासणं संधवं बुच्छं।१। सिहयकरचरण-नह-मृह-निगृष्ट-नासा विवन्नलावण्णा. कुट्टमहागेगानल-फुलिंग-निद्दृष्ट्टिं स-च्वंगा.२ ते तुहचरणा-राहणसिललंजिल-सेअ-बुट्टिंश-च्छाया.वण-दबद्द्दा गिरि-पायवच्च पत्ता पुणो लच्छि.३ दुच्चाय-खुभिय-जल-निहि.उद्महकछोलभीसणागवे.मंभत-भय-विमंग्रल-निज्ञामय-मुक्क-वावारे।४। अविदल्यि-जाणवत्ता. खणण पावंति इच्छिअं ऋलं. पामजिणचलण-जुअलं, निचं चिअ जे नमंति नग।५। खर पव- णुद्ध्य-वणदव-जालावलि-मिलिय-सयल-दुमगहणे. डज्झंत-मुद्ध-मय-वहु-भीसण-रव-भीसणम्मि वणे ।६। जगगुरुणो कम-जुअलं, निच्याविय-सयल-तिहुअणाभोअं. जे संभरंति मणुआ, न कुणइ जलणो भयं तेसि ।७। विलसंत-भोगभीसण,-फुरिआरुण-नयण-तरल-जीहालं. उग्ग-भुअंगं नव,-जलय सत्थहं भीसगायारं ।८। मन्नति कीडसरिसं,-दूर-परि-च्छ्रढ-विसमविस-वेगा. तुह नाम-क्खर-फुड-सिद्ध-मंत-गुरुआ नरा-लोए. ९ अडवीसु-भिल्ल-तकर-पुलिदसद्दूल-सहभीमासु.भय-विहुरवुन्न-कायर-उल्लूरिअ-पहिअ सत्थासु. १० अविलुत्तविहवसारा,तुह नाह! पणाम-मत्त-वावारा. ववगयविग्घा सिग्घं, पत्ता हिय-इच्छियं ठाणं।११। पज्जलिआ-नल-नयणं, दूर-विआरिय-मुहं महाकायं. नह-कुलिस-घायविअ-लिअगइंद-कुंभ-त्थलाभोअं ।१२। पणय-ससंभम पत्थिव,-नह-मणिमाणिक-पडिअ-पडिमस्स. तुह वयण-पहरणधरा, सीहं कुड़ंपि न गणंति।१३। ससिधवल-दंतमुसलं, दीहकरुछाल-बुड्डिटउच्छाहं. महु-पिंग नयण-जुअलं, ससलिल-नव-जलहराऽऽरावं ।१४। भीमं महा गइंदं, अचासनं पि ते न वि गणिति. जे तुम्ह चलण-जुअलं मुणिवइ! तुंगं सम्हीणा ।१५। समरम्मि तिक्त-लग्गामिग्घाय-पविद्य-उद्भय-कबंधे. कुंत-विणिभिन्नकरि-कलह-मुक्क-सिकार-।१६। निजियदप्पुद्धरिउ-नरिंद-निवहा जसं धवलं. पावंति पावपसमण ! पासजिण ! तुह वेण ।१७। रोग-जल-जलण-विसहर-चोरारि-मइंदगय-रण-

भयाइं, पास-जिणनाम-संकित्तणेण पसमिति सव्वाइं ११८। एवं महाभयहरं, पास-जिणिदस्स संथवमुआरं. भविय-जणाणंदयरं, कल्लाण-परंपर-निहाणं ११९। राय-भय-जक्ल-रक्लम,-कुसुमिण-दुस्सउण-रिक्ख-पीडासु. संझासु दोसु पंथे, उवसरगे तह य रय-णीसु १२०। जो पढइ जो अ निसुणइ, ताणं कड्णो य माण-तुंगस्स. पासो पावं पसमेउ, सयलभुवणयचिअ-चलणो १२१।

#### इति तृतीयं समरणम्।

## (४) चतुर्थं गणधरदेवस्तुतिरूपं समरणम् ।

तं जयउ जए तित्थं, जिमत्य तित्थाहिवेण वीरेण. सम्मं प्रवित्यं भन्व-सत्त-संताण-सुहजणयं।१। नासिय-सयल-किलेसा निह्यकुलेसा पसत्थ-सुह-लेस्सा सिरिवद्ध-माणितित्थस्स, मंगलं दिंतु ते अरिहा।२। निद्इदकम्मवीआ वीया परमेष्टिणो गुण-सिमद्धा. सिद्धा तिजयपसिद्धा,हणंतु दृत्थाणि तित्थस्स.३ आया-सायरंता, पंच-प्यारं सया प्यासंता. आयरिआ तह तित्थं, निहय-छतित्थं प्यासंतु।४। सम्म-सुअ-वायगा वायगा य सि-अवाय-वायगा वाए. प्वयण-पडणीय-कएऽवणंतु सन्वस्स मंय-म्पापा निव्वाण-साहणुजय-साहणं जिणय-सव्व-साहजा तित्य-प्यावगा ने हवंतु परमेष्टिणो जङ्गो ।६। जेणाणुगयं णाणं निव्वाण-फलं च चग्णमिव हवइ नित्थम्स दंसणं नं, मंगल-मवणेड सिद्धियं।७। निच्छम्मो सुअधम्मो, समग्य-

भन्वंगि वग्ग-कय-सम्मो. गुण-सुट्टिअस्स संघस्स, मंगलं सम्म-मिह दिसउ ।८। रम्मो चरित्तधम्मो, संपाविअ-भव्व-सत्त-सिव-सम्मो. नीसेस-किन्नेसहरो, हवउ सया सयल-संघस्त ।९। गुण-गण-गुरुणो गुरुणो, सिव-सुहमइणो कुणंतु तित्थस्स. सिरि-बद्ध-माण-पहु-पयडिअस्स कुसलं समग्गस्स ।१०। जिय-पडिवक्ला जक्ता, गोमुह-मायंग-गयमुह-पमुक्ता. सिरि वंभसंतिसहिआ, कय-नय-रक्खा सिवं दिंतु ।११। अंबा पडिहयर्डिंबा, सिद्धा सिद्धाइया पवयणस्स. चकेसरि-वइरुद्धा, संति सुरा सुक्खाणि ।१२। सोलस विज्ञा-देवीउ, दिंतु संघस्स मंगलं विउलं. अच्छुत्तासहिआओ, विस्सुअ-सुयदेवयाइ समं । १३। जिण-सासण-कयरवरवा, जक्ता चउवीस-सासण-सुरावि. सुहभावा संतावं, तित्थस्स सया पणासन्तु ।१४। जिणपवयणिम्म निरया, कुपहाउ सन्बहा सन्वे. वेयावचकरावि अ, तित्थस्स हवंतु संतिकरा । १५। जिण-समय-सिद्ध-सुमग्ग- वहिय भन्वाण जिणय-साहजो. गीयरई गीअजसो, सपरिवारी सिवं दीसउ ।१६। गिह-गुत्त-खित्त जल-थल-वण-पन्वयवासी देव-देवीओ. जिणसासण-द्विआणं, दुहाणि सन्त्राणि निहणंतु ।१७। दस-दिसि पाला स-क्खितपालया नवग्गहा सनक्खत्ता. जोइणि-राहु-गह-काल-पास-कुलि-अद्ध पहरेहिं।१८। सह काल-कंटएहिं, सविद्धि-वच्छेहि कालवेलाहि. सन्वे सन्वत्थ सुहं, दिसन्तु सन्वस्स संघ-स्स ।१९। भवणवइ-वाणमंतर, जोइस-वेमाणिआ य जे देवा. धर-णिद-सक्तसिक्षा, दलंतु दुरियाइं तित्थस्स ।२०। चकं जस्स

जलंत, गच्छई पुरओ पणा-सिय-तमोहं. तं तित्थस्स भगवओ, नमो नमो वद्धमाणस्स ।२१। जो जयउ जिणो वीरो. जससजवि सासणं जए जयइ. सिद्धि-पह-सासणं-कुपह-नासणं सन्त्र—भय—महणं।२२। सिरि-उसभसेस-पम्रहा,हय-भयनिवहा दिसन्तु तित्थ-स्स. सन्व जिणाणं गहारिणोऽणहं वंछियं सन्वं।२३। सिरि-वद्ध-माण-तित्थाहिवेण,तित्थं समिष्यं जस्स. सम्मं मुहम्म—सामी, दिसउ सुहं सयलसंघस्स ।२४। पर्यईए भिदया जे, भदाणि दिसंतु सयल-संघस्स. इयर-सुरा वि हु सम्मं, जिण-गणहर-किष्य-कारिस्स ।२५। इय जो पढइ तिसंझं, दुस्सन्झं तस्स नित्थ किपि जए. जिणदत्ताण ठिओसो, सुनिट्धि-अट्टो सुही होई।२६। इति चतुर्थं स्मरणम्।

# (५) पञ्चमं गुरुपारतन्त्र्यनामकं स्मरणम्।

मयरहियं गुण-गण-रयण,-सायरं सायरं पणिमऊणं.
सगुरु-जण-पारतंतं, उयहिव्य थुणामि तं चेव ।१। निम्महियमोह-जोहा. निहय-विरोहा पणद्व-संदेहा. पणयंगि-वग्गदाविअसुह-संदोहा सुगुण-गेहा ।२। पत्त-सुज्ज्ञ्त्त-सोहा समत्यपरितित्य-जणिय-मंखोहा. पिडभग्ग-लोह-जोहा, दंसिअ-सुमहत्यसत्योहा ।३। परिहरिअ-सत्य-वाहा. हय-दुहदाहा सिवंवतरु साटा. मंपाविअ-सुह-लाहा, खीगेदहिणुव्य अन्गाहा ।४।
सगुण-जण-जणिय-पुजा. नजो निग्वज्ञ-गहिय-वव्यज्ञा.
सिवसुह-साहणसञ्जा, भव-गुरु-वृगिरि-गणे दञ्जा ।५। अज्ञसु-

हम्म-प्पम्रहा, गुण-गण-निवहा सुरिंद-विहिअमहा. ताण तिसंझं नामं, नामं न पणासइ जियाणं ।६। पडिवज्जिअजिणदेवो, देवा-यरिओ दुरंत-भवहारी. सिरि-नेमिचंद-स्रि उज्जोअणस्रिणो सुगुरू । ७। सिरिवद्भगणस्रि, पयडीकयस्रिमंतमाहप्पो. पडि-हयकसाय-पसरो, सरय-संसंकुच्य सुहजणओ।८। सुह-सील-चोर-चपरण-प<sup>च</sup>लो निचलो क्षिणमयग्मि.जुगपवर-सुद्ध-सिद्धंत-जाणओ पणयसुगुण-जणो.९ पुरओ दुल्लह-महिवल्लहस्स अणहिल्लवाडए पयंड. मुका विआरिङणं,सीहेण व दव्वलिंगि गया. १० दसम-च्छेरय-निसिविप्फुरंत-सच्छन्द-स्रि-मय-तिमिरं. स्ररेण व स्रिर-जिणेसरेण हय-महिअदोसेण ।११। सुकइत्तपत्तकित्ती पयडिअ गुत्ती पसंत-सुहमुत्ती. पहय परवाइ दित्ती, जिणचंद-जईसरो मंती ।१२। पयडिअ-नवंग-सुत्तत्थ-स्यणुकोसो पणासिअपओसो. भव-भीअभविअजण-मण,कय-संतोसो विगय-दोसो. १३जुग-पवरा-गम-सार-परूवणा-करण-बन्धुरो धणिअं, सिरि-अभयदेवस्रि-मुणि-पवरो परम-पसमधरो ।१४। कय-सावय-सत्तासो, हरिव्य सारंग-भगगतन्दोहो. गयसमय-दप्पदलणो, आसाइय-पवर-कव्य-रसो । १५। भीम-भव-काणणम्मि अ. दंसिअ-गुरु-वयण-रयण-संदोहो. नीसेस-सत्त-गुरुओ,सूरी जिणवल्लहो जयइ. १६ उवरि-द्विअ-सचरणो,चउरणुओगप्पहाण-सचरणो. असम-मयराय-महणो उइ्द्रमुहो सहइ जस्स करो।१७। दंसिअ-निम्मलनिचल, दंत-गणो-गणिअ-सावओत्थ-भओ. गुरु-गिरि गरुओ सरहुव्य स्वरि जिण-वह्नहो होत्था ।१८। जुगपवरागमपीऊ-सपाणपीणिय-मणा कया

भन्ता. जेण जिणवल्लहेणं, गुरुणा तं सन्त्रहा वंदे ११९। विप्फु-रिय-प्रवर्पवयण सिरोमणी वृथ-दुन्त्रहा खमो य. जो सेसाणं सेसु-न्त्र, सहइ सत्ताण ताणकरो २०सचरिआणमहीणं,सुगुरूणं पारतंत-मुन्त्रहइ.जयइ जिणदत्त-स्रिर सिरि-निलओ पणयमुणि-तिलओ २१

#### इति पश्चमं स्मरणम्।

### (६) षष्टं 'सिग्घमवहरउ' नामकं स्मरणम् ।

सिग्वमवहरउ विग्वं, जिण-वीराणाणुगामिसंघस्स, सिरि-पास-जिणो थंभण-पुर-द्विओ निद्विआनिहो ।१। गोयम-सुहम्म-पमुहा, गणवङ्णो विहिअ-भव्य-सत्त-सुहा. सिरिवद्धमाण-जिण-तित्थ-सुत्थयं ते कुणंतु सया ।२। सक्काङ्णो सुग जे, जिण-वेया-वच-कारिणो संति. अवहरिय-विग्ध-संघा, हवंतु ते संघ-संति-करा ।३। सिरिथंभणयद्विय-पास-सामि-पय-पडम-पणय-पाणीणं. निहलिय-दुरिय-विंदो. धर्राणदो हरउ दुरियाई ।४। गोम्रहप-मुक्त-जक्ता, पडिहयपडिवक्त-पक्त-रुक्ता ते. कय-सगुण-संघ—रक्ला, हवंतु संपत्त-सिच-सुक्ला ।५। अप्पंडिचदापम्रहा, जिण-सासण-देवया य जिण-पणया. सिद्धाइया-समेया, ह्वंतु संघस्स विग्घहरा ।६। सक्काएसा सचउर−पुरद्विओ बद्धमाण-जिण-भत्तो. सिरि-वंभसंति-जनखो, खखउ संघ पयनेण खित्त-गुह-गुत्त-संताण-देम-देवावि-देवया ताओ. निव्बुड्-पुर-पहिआणं. भव्याण कुणंतु सुक्रवाणि ।८। मरि-चक्कथमा, विहि-पहरिउच्छिष्ण-कंथरा धणियं. सिव-

सरणि-लग्ग-संघस्स, सन्वहा हरउ विग्वाणि १९। तित्थवइ वद्व-माणा, जिणेसरो संगओ सुसंघेण. जिणचंदोऽभयदेवो, रक्खा जिणवल्लहो पहू मं १९०। सो जयउ वद्धमाणा, जिणेसरो णेसर न्व हय-तिमिरो. जिणचंदाऽभयदेवा, पहुणो जिणवल्लहा जे अ । ११ । गुरु—जिणवल्लह-पाए. - ऽभयदेवपहुत्त-दायगे बंदे, जिणचंदजिणेसर-वद्धमाण-तित्थस्स बुद्धि-कए १२ जिणदत्ताणं सम्मं, मन्नंति कुणंति जे य कारिति.मणसा वयसा वउसा, जयंत साहम्मिओ ते वि ११३। जिणदत्त-गुणे नाणाइणो,सया जे धरिति धारंति. दंसिअ-सिअवाय-पए,नमामि साहम्मिआ ते वि ११४।

## इति पष्टं स्मरणम्।

## (७) सप्तमं उवसग्गहर-नामकं स्मरणम्।

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघणमुकं. विसहरिवस-निन्नासं, मंगलकल्लाण-आवासं ।१। विसहर-फुलिंग-मंत, कंटे धारेइ जो सया मणुओ. तस्स गह-रोग-मारी,-दुइ-जरा जंति डव-सामं ।२। चिट्ठउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामो वि वहु-फलो होइ. नर-तिरिएस वि जीवा,पावंति न दुक्ख-दोगचं ।३। तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि-कप्पपायवन्भहिए. पावंति अविग्येणं, जीवा अयरामरं ठाणं ।४। इअ संथुओ महायस! भित्त-न्भर-निन्भरेण हिअएण. ता देव! दिज्ञ वोहिं, भवे भये पास! जिणचंद! ।५।

इति सप्तमं स्मरणम् ।

#### श्रीभक्तामर-स्तोत्रम्।

(वसन्ततिलका - छन्दः।)

भक्तामर-प्रणत-मालि-मणि-प्रभाणा,-मुद्योतकं दलित-पापतमो-वितानम् . सम्यक् प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा,-वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ।१। यः संस्तुतः सकलवा-ङ्मय-तन्व-बोधा.-दुद्भृत-बुद्धि-पट्टिम: सुरलोक-नाथै:,स्तोत्रैर्जग-त्त्रितय-चित्तहरेंस्दारें:, स्तोप्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ।२। युग्मम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित-पादपीठ!, स्तोतुं समु-द्यत-मतिर्विगतत्रयोऽहम्. वालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्त्र,-मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ।३। वनतं गुणान् गुण-समुद्र ! शगाङ्क-कान्तान् , करते क्षमः सुरगुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धचा? कल्पान्त-कालपवनोद्धतनक-चक्रं, को वा तरीतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम् ? ।४। सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीय !, कर्तुं रतवं विगत-शक्तिरि प्रदृत्तः प्रीत्यान्म-बीर्य्यमिवचार्यं मृगो मृगेन्द्रं, नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपालनार्थम् ? ।५। अल्पश्रुतं श्रतवतां परिहास-धाम, त्यद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम् यत् कोकिलः किल मधी मधुरं विरौति. तचारु-प्नकिका-निकरैक-हेतुः ।६। त्वत्मंस्तवेन भव-संनित-सन्तियदं, पापं धणात् क्षयप्र्यमि शरीरभाजाम् , आकान्न-लोकमलि—नीलमशेषमाद्य, स्योश्य—भिन्नमित्र द्यार्यग्मन्धकारम् । धा मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेट,-मारम्यतं तनु-धियापि नव प्रभावान् . चेतो हरिप्यति सतां नलिनी-उलेपु,

मुक्ताफलद्युतिमुपैति नन्द्र-विन्दुः ।८। आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोषं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति. दूरे सहस्र-किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि ।९। नात्यद्भुतं भ्रवन-भूषण! भूतनाथ! भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टु-वन्तः. तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म-समं करोति ? । १०। दृष्ट्वा भवन्त-मनिमेषविलोकनीयं. नान्यत्र तोषम्रपयाति जनम्य चक्षुः.पीत्वा पयः शशि-कर-द्यति-दुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जल-निधेरित्ततुं क इच्छेत् ? ।११। यैः शान्तराग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैक-ललाम-भूत! तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ।१२। वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, निःशेष-निर्जित जगत्-त्रितयोपमानम् .विम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकर-स्य, यद् वासरे भवति पाण्डः पलाश-कल्पम् । १३। सम्पूर्णमण्डल-शशाङ्क-कला-कलाप,-शुभा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति. ये संश्रितास्त्र-जगदीश्वर-नाथमेकं, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् ? ।१४। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनामि-नीतं मना-गपि मनो न विकार-मार्गम्. कल्पान्त कालमरुता चलिताचलेन, कि मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? ।१५। निर्धूम-वर्त्तिर-पवर्जित-तैलपूरः,कृत्स्र जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां,दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः. १६ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरेाषि सहसा युग-पज्जगन्ति. नाम्भोधरोदरनिरुद्ध-महा-प्रभावः, स्र्यातिशायि-

महिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके ।१७। नित्योदयं दलित-मोह-महा-न्धकारं, गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम्. विश्राजते तव मुखाब्जमनल्प-कान्ति, विद्योतयज्जग-दपूर्वश्वशाङ्क-विम्बम् ।१८। कि शर्वरीषु शशिनाऽह्वि विवस्वता वा ? युष्मन्मुखेंदु-दलितेषु तम-स्सु नाथ ! निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, कार्यं कियजल-धरैर्जल-भार-नम्रैः ? ।११। ज्ञानं यथा त्विय विभाति कृताव-काशं, नैवं तथा हरिहरादिए नायकेए तेजः स्फुरन्मणिए याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काच-शकले किरणा-कुलेऽपि ।२०। वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृद्यं त्विय तोपमेति. किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवा-न्तरेऽपि ।२१। स्त्रीणां जतानि ज्ञतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रस्ता सर्वा दिशो दधित मानि सहस्र-र्श्विम, प्राच्येव दिग्जनयति रफुरदंशु-जालम् ।२२। त्वामामनन्ति म्रनयः परमं पुमांस-मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात्. त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्थाः ।२३। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माणमी-थर-मनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीथरं विदित्तयागमनेकमेकं, ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ।२४। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! युद्धि-बोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय-शंकरत्वात्. धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरु-पोत्तमोऽसि ।२५। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !, तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय. तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन! भवोद्धि-शोषणाय ।२६। को विस्मयाऽत्र ?

मुक्ताफलद्यतिमुपैति ननूद-विन्दुः ।८। आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोषं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति. दुरे सहस्र-किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि ।९। नात्यद्युतं भ्रवन-भूषग ! भूतनाथ ! भूतैर्गुणैर्भवि भवन्तमिण्ड-वन्तः. तुल्या भवन्ति भवतो नतु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म-समं करोति ? । १०। दृष्ट्वा भवन्त-मनिमेषविलोकनीयं. नान्यत्र तोषम्रुपयाति जनम्य चक्षुः.पीत्वा पयः शशि-कर-द्यति-दुग्धिसन्धोः, क्षारं जलं जल-निधेरशितुं क इच्छेत् ? ।११। यैः शान्तराग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैक-ललाम-भूत! तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति । १२। वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, निःशेष-निर्जित जगत्-त्रितयोपमानम् ,विम्यं कलङ्कमिलनं क्व निशाकर-स्य, यद् वासरे भवति पाण्ड पठाश-कल्पम् । १३। सम्पूर्णमण्डल-शशाङ्क-कला-कलाप,-शुभा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति. ये संश्रितास्त्रि-जगदीश्वर-नाथमेकं, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् ? । १४। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-नीतं मना-गपि मनो न विकार-मार्गम्. कल्पान्त कालमरुता चलिताचलेन, कि मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ? 1१५। निधूम-वर्तिर-पवर्जित-तैलपूरः,कृत्स्रं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां,दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ! जगत्प्रकाशः. १६ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरेापि सहसा युग-नाम्भोधरोदरनिरुद्ध-महा-प्रभावः, सूर्यातिशायि-

महिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके ।१७। नित्योदयं दलित-मोह-महा-न्धकारं, गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानाम्. विश्राजते. तव मुखान्जमनल्प-कान्ति, विद्योतयञ्जग-दपूर्वश्रशाङ्क-विम्वम् ।१८। कि शर्वरीषु शशिनाऽह्वि विवस्वता वा ? युष्मन्मुखेंदु-दलितेषु तम-स्सु नाथ ! निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, कार्यं कियजल-धरैर्जल-भार-नम्नैः ? ।११। ज्ञानं यथा त्विय विभाति कृताव-काशं, नैवं तथा हरिहरादिए नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिए याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काच-शकले किरणा-कुलेऽपि ।२०। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेपु येषु हृद्यं त्विय तोपमेति. किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवा-न्तरेऽपि ।२१। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रस्ता सर्वा दिशो दधित भानि सहस्र-र्श्मि, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु-जालम् ।२२। त्वामामनन्ति म्रुनयः परमं पुमांस-मादित्य-वर्णममलं तमसः परस्तात्. त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ।२३। त्वामन्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माणमी-थर-मनन्तमनङ्गकेतुम्. योगीथरं विदितयागमनेकमेकं. ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ।२४। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! चुद्धि-बोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय-शंकरत्वात्, धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरु-पोत्तमोऽसि ।२५। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !, तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूपणाय. तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय. तुभ्यं नमी जिन! भवौद्धि-शोषणाय ।२६। की विस्मये।ऽत्र ?

यदि नाम गुणैरशेष-स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश! दोषै-रुपात्त-विविधाश्रयजात-गर्वैः, स्वमान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षि-तोऽसि ।२७। उचैरशोक-तरु-संश्रितमुन्मयूख,-माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् . स्पष्टोल्लसत्किरण-मस्ततमो-वितानं, विम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्त्ति ।२८। सिंहासने मणि-मयुखशिखा-विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् विस्वं वियद्विल-सदंशु-लता-वितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररभेः ।२९। कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभं, विभ्राजते तव ववः कलधौ-तकान्तम् . उद्यच्छशाङ्क-शुचि-निर्झर-वारिधार-मुचैस्तरं सुरगिरे-रिव शातकौम्भम् ।३०। छत्र-त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-मुचैः स्थितं स्थगित-भानु-करप्रतापम् मुक्ताफल-प्रकरजाल− विवृद्ध-शोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ।३१। उन्निद्र-हेम-नव-पङ्कज-पुञ्जकान्ति,-पर्युल्लसन्नखमयुख-शिखा-भिरामौ. पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ।३२। इत्थं यथा तव विभृतिरभृज्जिनेन्द्र! धर्मी-पदेशन-विधौ न तथा परस्य. यादक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ?।३३। श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-मूल,-मत्त-अमद्-अमरनाद-विवृद्ध-कोपम् .एराव-ताभिमभमुद्ध-तमापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ।३४। भिन्नभ-कुम्भ-गलदुब्ज्वल-शोणिताक्त-मुक्ताफल-प्रकर-भृपित-भूमि-भागः. बद्धक्रमः क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रा-मति क्रमयुगाचल-संश्रितं ते ।३५। कल्पान्त-काल-पवनो-द्वत-

वह्नि-कल्पं,दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुलिङ्गम् .विश्वं जिघ-त्सुमिव संमुखमापतन्तं,त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेपम् .३६ रक्तेक्षणं समदकोकिल-कण्ठ-निलं,क्रोधोद्धतंफ णिनमुत्फणमापत-न्तम् . आक्रामति क्रम-युगेन निरस्त-शङ्क-स्त्वन्नाम-नागदमनी हृदि यस्य पुंसः ।३७। वल्ग-तुरङ्ग-गज-गर्जित-भीम-नाद,-माजौ वलं वलवतामपि भूपतीनाम् . उद्यदिवाकर-मयुख-शिखाऽपविद्धं, त्वत्कीर्त्तनात् तम इवाशु मिद। सुपैति । ३८। कुन्तात्र-मिन्न-गज-शोणित-वारिवाह,-वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे. विजित-दुर्ज्जयजेय-पक्षा,-स्त्वत्पाद-पङ्कजवनाश्रयिणो ।३१। अम्मोनिधौ क्षुभितभीपण-नक्रचक्र-पाठीन-पीठ-भयदी-ल्वण-वाडवाग्नी.रङ्ग-त्तरङ्ग-शिखर स्थित-यानपात्रा,-स्नासं विहाय भवतः स्मरणाद् त्रजन्ति.४० उद्भृत-भीपण-जलोदर-भार भ्रुप्ताः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद-पङ्कजरजोऽमृत-दिग्ध-देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-तुल्यरूपाः ।४१। आपाद-कण्ठमुरु-श्रृह्मलवेष्टिताङ्गा, गाढं वृहित्रगड-कोटि-निघृष्टजङ्घाः. त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः समरन्तः, सद्यः स्त्रयं विगत-वन्ध-भया भवन्ति ।४२। मत्त-द्विपेन्द्रमृगराज दवानलाहि-संग्राम-वा-रिधि-महोदर-वन्धनोत्थम् . तस्याञ्च नाश्रमुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ।४३। स्तोत्रस्रंज तव जिनेन्द्र! गुणैर्निवद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम्. धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं, तं मानतुंगमवशा समुपैति रुक्ष्मीः ।४४। इति श्रीमक्तामरस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

नाम नो विष-विकारमपाकरोति ? । १७। त्वामेव वीततमसं परवा-दिनोऽपि, नूनं विभो ! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः. किं काचकाम-र्लिमिरीश! सितोऽपि शङ्खो, नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण?।१८। धर्मीपदेशसमये सविधानुभावा,-दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य-शोकः.अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि. किं वा विवोधम्रपयाति न जीवलोकः।१९। चित्रं विभो! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव,विष्वक्र पतत्य-विरला सुरप्ष्यवृष्टिः.त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा सुनीश!, गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ।२०। स्थाने गभीरहृदयोद-घिसम्भवायाः, पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति. पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो, भव्या वजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ।२१। संशामिन् ! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः सुर-चामरौद्याः. येऽस्मै नतिं विद्धते मुनिपुङ्गवाय, ते नृतमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ।२२। इयामं गभीर-गिरमुज्ज्वलहेमरत्न,-सिंहा-सन-स्थमिह भव्यशिंखण्डिनस्त्वाम्. आलोकयन्ति रभसेन नदन्त-मुचै,-श्रामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् ।२३। उद्गच्छता तव शितिद्युतिमण्डलेन, लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्वभूव. सान्निध्यतो-ंपि यदि वा तव वीतराग !, नीरागतां व्रजति को न संचेतनो-ऽपि ।२४। भो भोः प्रमादमवध्य भजध्वमेन,-मागत्य निर्वृति-पुरीं प्रति सार्थवाहम् . एति निवेदयित देव ! जगत्त्रयाय, मन्ये नद्त्रभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ।२५। उद्योतितेषु भवता सुवनेषु नाथ!, तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः. मुक्ता-कलापकलि-तोच्छ्वसितातपत्र,-व्याजात्त्रिधा धृततनुष्ठुव-मभ्युपेतः ।२६। स्वेन

प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन,कान्तिप्रतापयशसामिव सश्चयेन.माणि-क्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो-विभासि २७ दिव्यस्रजो जिन ! नमत्-त्रिदशाधिपाना,-म्रुत्सृज्य रत्नरचिता-निप मौलिबन्धान् . पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र,त्वत्स-द्गमे सुमनसो न रमन्त एव।२८। त्वं नाथ! जन्मजलघेर्विपराइसु-खोऽपि, यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठलयान्. युक्तं हि पार्थिवनि-पस्य सतस्तवैव, चित्रं विभो ! यदसि कर्मविपाकशून्यः ।२९। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दुर्गतस्त्वं, किं वाऽक्षरप्रकृतिरप्यलि-पिस्त्वमीश! अज्ञानवत्यपि सदैव कथि ब्रेदेव, ज्ञानं त्विय स्फु-रति विश्वविकाशहेतुः ।३०। प्राग्भारसम्भृतनभांसि रजांसि रोषा-दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि. छायाऽपि तैस्तव न नाथ ! हता हताशो, ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ।३१। यदग-र्ज्जदुर्जितघनौघमदभ्रभीमं, भ्रश्यत्तिस्मुसलमांसलघोरघारम् . दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि द्ध्रे, तेनैव तस्य जिन ! दुस्तरवारि-कृत्यम् ।३२। ध्वस्तोध्वंकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डप्रालम्बभृद्ध-यदवक्त्रविनिर्यद्गिः. प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः, सो-ऽस्याऽभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ।३३। धन्यास्त एव भ्रुवना-धिप ! ये त्रिसन्ध्य,-माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्याः. भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः, पादद्वयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ।३४। अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश !, मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि. आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमःत्रे, कि वा विपद्विषधरी सविधं समेति ? ।३५। जन्मान्तरेऽपि तव

पादयुगं न देव!, मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम्. तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां, जातो निकेतनमहं मथिताश-यानाम् ।३६। नूनं न मोहतिमिराष्ट्रतलोचनेन, पूर्वं विभो! सकृद्पि प्रविलोकितोऽसि. मर्माविधो विधुरयन्ति हि माम-नर्थाः, प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते ।३७। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, नृनं न चेतसि मथा विधृतोऽसि भक्त्या. जातोऽस्मि तेन जनवान्धव ! दुःखपात्रं, यम्मात्क्रियाः प्रतिफलंन्ति न भावशून्याः ।३८। त्वं नाथ ! दुःखिजन-वत्सल ! हे शरण्य !, कारुण्यपुण्यवसते विश्वनां वरेण्य !. भक्त्या नते मि महेश! दयां विधाय,दुःखांक्तरोद्दलनतत्परतां विधेहि।३९। निःसं-च्यसारशरणं शरणं शरण्य, मासाद्य सादितरिपुप्रथितावदातम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो, वध्योऽस्मि चेद् भ्रवनपावन! हा हतोऽस्मि ।४०। देवेन्द्रवन्द्य ! विदिता-खिलवस्तुसार !, संसा-रतारक ! विभा ! भ्रुवनाधिनाथ !. त्रायस्व देव ! करुणाहृद ! मां पुनीहि, सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः ।४१। यद्यस्ति नाथ! भवदङ्घिसरोरुहाणां, भक्तेः फलं किमपि सन्ततिसश्चितायाः. तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य ! ''भूयाः, स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि " ।४२। इत्थं समाहितिधयो विधिविजनेन्द्र 🖫 सान्द्रोह्यसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः. त्वद्विम्बनिर्मलग्रुखाम्ब जबद्धलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो! रचयन्ति भन्याः ।४३। जनन यनकुमुदचन्द्र !, प्रभास्वराः स्वर्गसंपदो भुवन्वा. ते विगलित-मॅलनिचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते । युग्मम् ।४४। इति ॥

# श्रीभद्रबाहुस्वामिविरचिता ग्रहशान्तिः।

जगद्गुरं नमस्कृत्य, श्रुत्वा सद्गुरुभापितम् ग्रहशान्ति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे १ जिनेन्द्रैः खेचरा ज्ञेयाः, पूजनीया विधिक्रमात् । पुष्पैर्विलेपनैर्पृषै, नैवेधैस्तुष्टिहेतवे । २। पद्मप्रभस्य मार्चण्ड, श्रुन्द्रश्रमस्य च. वासुपूज्ये भूमिपुत्रो, बुधोऽप्यष्टजिनेषु च. । ३। विमलानन्तधर्माराः, शान्तिः कुन्थुर्निमस्तथा वर्धमानस्तथेतेषां, पादपन्ने बुधं न्यसेद् । ४। ऋषभाऽजितसुपार्श्वी, श्रामिनन्दनशीतलीः सुमितः संभवस्वाभी श्रयांसश्रेषु गीष्पितः । ५। सुविधेः कथितः श्रुकः, सुव्रतस्य शनैश्वरः नेमिनाथे भवेद्राहुः, केतुः श्रीमिह्णपर्श्वयोः । ६। जनाह्यग्ने च राशौ च,यदा पीड्यिन्ति खेचराः तदा सम्यूजयेद्धीमान्, खेचरैः सहितान् जिनान् . ७

### नवग्रहपूजा।

पशप्रभिजिनेन्द्रस्य, नामोचारेण भास्कर. शान्ति तृष्टिं च पुष्टिं च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।१। इति श्रीस्प्रयूजा । चन्द्रप्रभिजिनेन्द्रस्य, नाम्ना तारागणाधिपः प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु जयं ध्रुवम् ।२। इति श्रीचन्द्रपूजा । सर्वदा वासुपूज्यस्य, नाम्ना शान्ति जयश्रियम् . रक्षां कुरु धरास्नो, अशुभोऽपि शुभो भव ।३। इति श्रीमौमपूजा । विमलानन्त-धर्माराः, शान्तिः कुन्थुर्नमिस्तथा महावीरश्च तन्नाम्ना, शुभो भूयाः सदा वुधः ।४। इति श्रीचुधपूजा । ऋपभाजित-सुपार्श्वा-श्वामिनन्दनशीतलौ. सुमतिः संभवस्वामी, श्रेयांसश्च

जिनोत्तमः ।५। एतत्तीर्थकृतां नाम्ना, पूज्योऽशुभः शुभो भव. शांति तृष्टिं च पुष्टिं च, कुरु देवगणार्चित ।६। इति श्रीगुरुपूजा। पुष्पदन्तजिनेन्द्रस्य, नाम्ना दैत्यगणार्चित. प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।७। इति श्रीशुक्रपूजा। श्रीसुव्रतजिनेन्द्रस्य, नाम्ना स्पाङ्गसंभव. प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।८। इति श्रीशनेश्वरपूजा। श्रीनेमिनाथतीर्थेश, नामतः सिंहिकासुत. प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।८। इति श्रीरान्द्रपुजा। राहोः सप्तमराशिस्थ, न्कारेण दृश्यसंवरे. श्रीमिक्षपार्श्वयोन्तम्ना, केतोः शान्ति जयश्रियम् ।१०। इति श्रीकेतुपूजा। इति भिणत्वा स्वस्ववर्णकुसुमाञ्जलिक्षेपजिनग्रहपूजा कार्या, तेन सर्वपी- डायाः शान्तिभवति. अथ सर्वेषां वा त्रहाणामेकदा पीडायामयिविधः

नव-कोष्टकमालेख्यं, मंडलं चतुरस्रकम् . ग्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्या, वक्ष्यमाणाः क्रमेण तु ।११। मध्ये हि भास्करः स्थाप्यः, पूर्व-दक्षिण्याः श्रशी. दक्षिणस्यां धरासनु-र्बुधः पूर्वोत्तरेण च ।१२। उत्तरस्यां सुराचार्यः, पूर्वस्यां भृगुनन्दनः पश्चिमायां शनिः स्थाप्यो, राहु-दक्षिणपश्चिमे ।१३। पश्चिमोत्तरतः केतु,-रिति स्थाप्याः क्रमात् ग्रहाः पट्टे स्थालेऽथ वाऽऽग्रेय्यां, ईशान्यां तु सदा बुधैः ।१४। आयी। आदित्यसोममङ्गलबुधगुरुशुकाः शनश्चरो राहुः केतुप्रमुखाः सेटा, जिनपति-पुरतोऽवित्तप्रन्तु ।१५। इति भणित्वा पंचवर्णकुस्माञ्चलिक्षेपश्च जिनपूजा च कार्या. पुष्पगन्धादिभिध्पेनैववैद्यः फल-संयुतैः वर्णसद्दश्वानैश्च,वस्त्रश्च दक्षिणान्वितः ।१६। जिननामकृतो-

चारा, देशनक्षत्रवर्णकैः. पूजिताः संस्तुता भक्तया, ग्रहाः सन्तु सुलावहाः ।१७। जिनानामग्रतः स्थित्वा, ग्रहाणां शान्ति—हेतवे. नमस्कारशतं भक्तया, जपेदष्टोत्तरं शतम् ।१८। एवं यथानामकृतामिषेकै-रालेपनैर्धूपनपूजनैश्व. फलैश्व नैवेद्यवरैर्जि—नानां, नाम्ना ग्रहेन्द्रा वरदा भवन्तु ।१९। साधुभ्यो दीयते दानं, महोत्साहो जिनालये. चतुर्विधस्य सङ्घस्य, बहुमानेन पूजनम्।२०। भद्रवाहुरुवाचेदं, पश्चमः श्रुतकेवली. विद्याप्रवादतः पूर्वात्, ग्रहशान्तिरुदीरिता ।२१। इति ।

# अथ नवग्रह-पूजा-जाप-विधिः॥

किस्मन् रिष्टमहे कस्य जिनस्य कया रीत्या पूजा कार्या तदास्याति । रिविपीडायाम्-रक्तपुष्पैः श्रीपद्मप्रभपूजा कार्या. 'ॐ ही
नमो सिद्धाणं' तस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः । चन्द्रपीडायाम्चंदनसेवन्त्रपुष्पैः श्रीचन्द्रप्रभपूजा कार्या, 'ॐ ही नमो आयरियाण' तस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः । भौमपीद्यायाम्- कुंकुमेन च
रक्तपुष्पैः श्रीवासुपूज्यपूजा विषेया, 'ॐ ही नमो सिद्धाणं' एतस्य
अष्टोत्तरशतजपः कार्यः । वुधपीद्यायाम-दुग्धस्नाननैवेद्यफ्छाद्तिः
श्रीशान्तिनाथपूजा कर्त्तव्या, 'ॐ ही नमो आयरियाण,' एतस्य
अष्टोत्तरशतजपः कार्यः । गुरुपीद्यायाम-दिधभोजनजम्त्रीरादिफ्छेन
च चन्दनादिविछेपनेन श्रीआदिनाधपूजा करणीया, ॐ ही नमो
आयरियाणं,' एतस्य अष्टोत्तरशतजपः कर्त्तव्यः । शुकपीडायामथेतपुष्पिञ्चन्दनादिना श्रीसुविधनाथपूजा कार्या, चेत्ये घृतदामं
कार्यम् । 'ॐ ही नमो अरिहंताणं' एतस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः ।

रानैश्चरपीडायाम- नीलपुष्पैः श्रीमुनिसुत्रतपूजा कार्या, तल्ल-स्नान-दाने कर्त्तव्ये, 'ॐ ह्रों नमो लोए सव्वसाहूणं,' एतस्य अष्टोत्तर-रातजपः कार्यः। राहुपीडायाम- नीलपुष्पैः श्रीनेमिन।थपूजा कर-णीया, ॐ 'ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं' एतस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः। केतुपीडायाम- दाडिमादिपुष्पैः श्रोपार्श्वनाथपूजा कार्या, 'ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण' एतस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः। इति । सर्वश्रह-पीडायाम-श्रीसूर्य - सोमाङ्गारक - बुध - बृहस्पति-शुक्त-शनश्चर-राहु-केतवः सर्वे श्रहा मम सानुश्रहा भवन्तु स्वाहा। 'ॐ ह्रीं,अ सि आ उ साय नमः खाहा' अस्य मत्रस्य अष्टोत्तरशतजपः कार्यः, तेन नवश्रहपीडोपशान्तिः स्यात्।। इति नवश्रहपूजाजापविधिः।।

## श्रीजिनपञ्चरस्तोत्रम्।

ॐ हीं श्रीं अर्ह अहंद्भ्यो नमो नमः ॐ हीं श्रीं अर्ह सिद्धभ्यो नमो नमः ॐ हीं श्रीं अर्ह आचार्यभ्यो नमो नमः ॐ हीं श्रीं अर्ह श्रीगौतमस्वामि- प्रमुखसर्वसाधुभ्यो नमो नमः ।१। एष पश्चनमस्कारः, सर्वपापश्चय- क्वरः. मङ्गलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मङ्गलम् ।२। ॐ हीं श्रीं जये विजये, अर्ह परमात्मने नमः, कमलप्रभस्तरिन्द्रो, भाषते जिन- पञ्चरम् ।३। एकभक्तोपवासेन, त्रिकालं यः पठेदिदम्. मनोऽभि- लितं सर्वे, फलं स लभते ध्रुवम् ।४। भूशव्या-ब्रह्मचर्येण, क्रोध-लोभ-विवर्जितः. देवताये पवित्रात्मा, षण्मासैर्लभते फलम् ।५। अर्हन्तं स्थापयेन्म् क्वि, सिद्धं चक्षुललाटके. आचार्य श्रोत्रयोर्भध्ये, उपाध्यायं तु नासिके ।६। साधुवृन्दं मुखस्याये, मनः द्युर्द्धं विधाय

च. सूर्यचन्द्रनिरोधेन, सुधीः सर्वार्थसिद्धये।७। दक्षिणे मदनद्देपी, वामपार्श्वे स्थितो जिनः. अंगसंधिषु सर्वज्ञः, परमेष्टी शिवङ्करः ।८। पूर्वाशां च जिनो रक्षेद्, आग्नेयीं विजितेन्द्रियः दक्षिणाशां परं ब्रह्म, नैर्ऋतिं च त्रिकालिवत् ।९। पश्चिमाशां जगनायो, वायव्यां परमेश्वरः उत्तरां तीर्थकृत्सर्वा-मीशानेऽपि निरक्षनः ।१०। पातालं भगवानहेन्नाकाशं पुरुषोत्तमः. रोहिणीप्रमुखा देच्यो, रक्षन्तु सकलं कुलम् ।११। ऋषभो मस्तकं रक्षेद् , अजि-तोऽपि विलोचने संभवः कर्णयुगलेऽभिनन्दस्तु नासिके ।१२। ओष्ठौ श्रीसुमती रक्षेद् , दन्तान् पद्मप्रभो विभ्रः. जिह्वां सुपार्श्व-देवोऽयं, ताळु चन्द्रप्रभाभिधः ।१३। कण्ठं सुविधी रक्षेद्, हृदयं श्रीसुज्ञीतलः. श्रेयांसो वाहुयुगलं, वासुरूज्यः करद्वयम् ।१४। अंगुलीर्विमलो रक्षेद्, अनन्तोऽसौ स्तनावपि. श्रीधर्मोऽप्यु− दरास्थीनि, श्रीशान्तिनीभिमण्डलम् ।१५। श्रीकुन्थुर्गुद्यकं रक्षेद्, अरो रोमकटीतटम्. मिल्लरूरपृष्ठवंश, जंघे च मुनि-सुवतः ।१६। पादांगुलीनमी रक्षेद्, श्रीनेमिश्वरणद्वयम्. श्रीपार्श्वनाथः सर्वीगं, वद्धमानश्रिदात्मकम् ।१७। ृपृथिवी-- जलतेजस्क,-वाय्वाकाशमयं जगत्. रक्षेदशेषपाप्भयो, वीत्रागो निरक्षतः ।१८। राजद्वारे क्मशाने च, संग्रामे शत्रुसंकटे. व्याघ्रचोराग्रिसपीदि-भूतप्रेतभयाश्रिते ।१९। अकाले मर्गो प्राप्ते, दारिद्यापत्समाश्रिते. अपुत्रत्वे महादीषे मूर्खत्वे रोगपीडिते ।२०। डाकिनीशाकिनीग्रस्ते, महाग्रहगणार्दिते. नद्युत्तारे-

ऽध्वविषम्ये, व्यसने चापदि स्मरेत् ।२१। प्रातरेव समुत्थाय, यः स्मरेजिनपञ्चरम्. तस्य किञ्चिद्धयं नास्ति, लभते सुखसम्पदः ।२२। जिनपञ्चरनामेदं, यः स्मरेद नुवासरम्. कमलप्रभराजेन्द्रः, श्रियंस लभते नरः ।२३। प्रातः समुत्थाय पठेत् कृतज्ञो,यः स्तोत्र-मेतिजिनपञ्चराख्यम् .आसादयेत् स कमलप्रभाख्यं, लक्ष्मीं मनोवा-विज्ञतपूरणाय ।२४। श्रीरुद्रपञ्चीयवरेण्यगच्छे, देयप्रभाचार्यपदा-वज्ञहंसः. वादीन्द्रचूडामणिरेष जैनो,जीयाद्गुरुःश्रीकमल-प्रभाख्यः । २५। इति ॥

# श्रीऋषिमण्डल-स्तोत्रम्।

आधन्ताक्षरसंलक्ष्य-मक्षरं व्याप्य यत् स्थितम् अग्निज्वाला-समं नाद-विन्दुरेखासमन्वितम् ।१। अग्निज्वालासमाक्रांतं, मनो-मलिवशोधकम्. देदीप्यमानं हृत्पन्ने, तत्पदं नौमि निर्मलम् ।२। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म-वाचकं परमेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं, सर्वतः प्रणिदध्महे ।३। ॐ नमोऽर्हद्भ्य ईश्नेभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमो नमः. ॐ नमः सर्वस्त रिभ्य, उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ।४। ॐ नमः सर्व-साधुभ्य,ॐ ज्ञानेभ्यो नमो नमः. ॐ नमस्तत्त्वदृष्टिभ्य-श्रारित्रे-भ्यस्तु ॐ नमः ।५। श्रेयसेऽस्तु श्रियेऽस्त्वेत-दर्हदाद्यष्टकं श्रुभम्, स्थानेष्वष्टसु विन्यस्तं, पृथम् वीजसमन्वितम् ।६। आद्यं पदं शिखां रक्षेत्, परं रक्षेत्तु मस्तकम्, तृतीयं रक्षेत्रेत्रे हे, तुर्यं रक्षेच्च नासिकाम् ।७। पश्चमं तु मुखं रक्षेत्, पष्टं रक्षेच्च घण्टिकाम्, नाभ्यन्तं सप्तमं रक्षेत् ,रक्षेत् पादान्तमष्टमम् ८पूर्वप्रणवतः सांतः सरेफो द्वचिव्यपञ्च-पान्. सप्ताष्टदशस्यिङ्कान् ,श्रितो विन्दुस्वरान् पृथक्. ९पूज्यनामा-क्षरा आद्याः,पंचैते ज्ञानदर्शने चारित्रेभ्योनमो मध्ये,हीं सान्तःसम-लंकतः ।१०। ॐ ह्रा हीं ह्र् ह्रूँ हेँ हैं हैं। हः, असि आ उ सा ज्ञानदर्शनचारित्रेभ्यो ही नमः. जम्बुवृक्षधरो द्वीपः, क्षारोदधि-समारतः अईदायएकैरएकाष्टाधिष्ठैरलङ्कृतः । ११। तन्मध्ये सङ्गतो मेरुः, कूटलक्षेरलङ्कृतः.उचैरुचैस्तरस्तार-स्तारामण्डल-मण्डितः ।१२। तस्योपरि सकारान्तं,बीजमध्यास्य सर्वगम्. नमामि विम्ब-माईन्त्यं, ललाटस्यं निरक्षनम् । १३। अक्षयं निर्मलं शान्तं, बहुलं जाड्यतो ज्झितम् निरीहं निरहङ्कारं, सारं सारतरं घनम् ।१४। अनुद्धतं शुभं स्फीतं, सास्विकं राजसं मतम्. तामसं चिरसम्बुद्धं, तैजसं शर्वरीसमम् ।१५। साकारं च निराकारं, सरसं विरसं परम्. परापरं परातीतं, परम्परपरापरम् ।१६। एकवर्णं द्विवर्णं च, त्रिवर्णं तुर्यवर्णकम्. पञ्चवर्णं महावर्णं, सपरं च परापरम् ।१७। सकलं निष्कलं तुष्टं, निर्वृतं आन्तिवर्जितम् . निरञ्जनं निराकारं, निर्लेपं वीतसंश्रयम् ।१८। ईश्वरं ब्रह्मसम्बुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं गुरुम्, ज्योतीरूपं महादेवं, लोकालोकप्रकाशकम् ।१९। अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो विन्दुमण्डितः. तुर्यस्वासमा-युक्तो, बहुधा नादमालितः ।२०। अस्मिन् बीजे स्थिताः सर्वे, ऋषभाद्या जिनोत्तमाः. वर्णेनिंजैर्निजैर्युक्ता, ध्यातव्या-स्तत्र सङ्गताः ।२१। नादश्चन्द्रसमाकारो, बिन्दुर्नीलसम-

प्रभः. कलारुणसमासान्तः, स्वर्णाभः सर्वतोम्रुखः ।२२। शिरः संलीन ईकारो, विनीलो वर्णतः स्मृतः. वर्णानुसारसंलीनं, तीर्थ-कुन्मंडलं स्तुमः ।२३। चन्द्रप्रभपुष्पदन्तौ, नादस्थिति-समाश्रितौ, विन्दुमध्यगतौ नेमि,-सुव्रतौ जिनसत्तमौ ।२४। पद्मप्रभवासुपूज्यौ, कलापदमधिष्ठितौ. शिरईस्थितिसंलीनौ, पार्श्वमल्ली जिनोत्तमौ ।२५। शेषास्तीर्थंकराः सर्वे, हरस्थाने नियोजिताः. मायाबीजा-क्षरं प्राप्ता-श्रतुर्विश्वतिरर्हताम् ।२६। गतरागद्वेषमोहाः, सर्वपाप-विवर्जिताः. सर्वदा सर्वकालेषु,ते भवन्तुः जिनोत्तमा ।२७। देव-देवस्य यचकं, तस्य चकस्य या विभाः तयाच्छादितसर्वीगं, मा मां हिनस्तु डाकिनी ।२८। देवदेवस्य यचक्रं, तस्य चक्रस्य या 'विभा. तयाच्छादितसर्वींगं, मा मां हिनस्तु राकिनी ।२९। देव-देवस्य यचकं, तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादितसर्वागं, मा मां हिनस्तु लाकिनी ।३०। देवदेवस्य यचकं, तस्य चक्रस्य या विभा. तयाच्छादितसर्वांगं, मा मां हिनस्तु काकिनी।३१।देव-देवस्य यचकं, तस्य चक्रस्य या विभा.तयाच्छादितसर्वींगं, मा मां हिनस्तु शाकिनी ।३२। देवदेवस्य यचक्रं, तस्य चक्रस्य या . विभा. तयाच्छादितसर्वींगं, मा मां हिनस्तु हाकिनी ।३३। देव-देवस्य यचकं, तस्य चक्रस्य या विभा. तयाच्छादितसर्वीगं, मा मां हिनस्तु याकिनी ।३४। देवदेवस्य यचक्रं, तस्य त्रकस्य या विभाः तयाच्छादितसर्वीगं, मा मां हिंसन्तु पन्नगाः ।३५। देव-देवस्य यचक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा. तयाच्छादितसर्वीगं, मा मां हिंसन्तु हस्तिनः ।३६। देवदेवस्य यचक्रं,तस्य चक्रस्य या विभा।

ोहिन । छक्षीमञ्जल , मृज्ञण हिनी । छक्ष्र अर्था हिनी । छक्ष -मजान ।०१। महानाम नीक्षा किसन ,ईपि निमिने नाहमङ .हिड होर रिडे छेट (डिड छेड्डिटार फ्रि. १८८१ होरी. -णिह्नाम्यः, मिक्नियान्यः, भावितस्तीर्थनान्नेन, नगानाण-मिट हेन्छ । अश् मिर्म होंदे होकि होगक किन्छन्छ। :भिष्म भिर्म भेर महादेखी, वर्तनेत या जगान्त्रों. महा समी गम्प्रिक्रीक किक किक (द्विर् निनीएम पणा निन्नीमरून क्लिजारनिता मद्द्वा ।४६। कामाङ्गा कामवाणा च, सानन्दा श्रेश्र धृतिरुर्मा नौति चण्डी सस्वती, जयाम्बा विजया निरम्, कि व्हें १७४। : हेम्प्राम्पह के के प्रमानि । १७५। के ही म संरक्षन्त सबंदा १८८। दुर्जना भूतवेतालाः, पिशाचा मुह्ला-व्यविस्वन्यवा वे तु, परमावधिस्वन्यतः. ते सर्वे धुनवो देवाः, १६८। : हम्मीम हन्छर हम:, सर्वे ह मिटिनभी हन्द्र : १५६१ -उपिद्ध ाष्ट्रं त्राक्ष्य क्या १८४। १८६ सम्बन्धः -।रिचरिक्तक्षेत्रभूपा मुस्या का भूषि १० १० १५५ विकास स्थापन 1981 :तथान्छादितसमीं, मा मां हिसन्तु भूमिषाः 1881 एउन्ह एउन , केहिए एउन्हें 1081 : 11 मिट्ट हु हुन प्रेड़ी iff Iff हेवहेवस्य पचक, तस्य चकस्य या विभा, तयाच्छाहितसर्वांग, 1981 त्याच्यादितसवाम, मा मा हिसन् एए । १४६१ हिसन्त वह्नयः १३८। देवदेवस्य यचक तस्य वस्य या मि । भंगें नस्य नकस्य या विभा, तयाच्छादितस्यांगं, मा मा ममहेमहे १७६। :१४ मा मा हिसन्तु राक्षसाः १३७१ देवदेवस्य

लक्ष्मीं, प्राप्तुवन्ति न संशयः ।५१। भायिथीं लभते भायीं, पुत्रार्थी लभते सुतम् वित्तार्थी लभते वित्तं, नरः स्मरणमा-त्रतः ।५२। स्वणे रूप्ये पटे कांस्ये, लिखित्वा यस्तु पूज्येत्. तस्यैवाष्टमहासिद्धि-गृहे वसति शाश्वती । ५३। भूर्जपत्रे लिखि-त्वेदं, गलके मूर्झि वा भुजे. धारितं सर्वदा दिव्यं, सर्वभीति-विनाशकम् । ५४। भूतैः प्रेतिप्रहैर्यक्षैः, पिशाचैधुद्रलैर्मलैः. वातिपत्तककोद्रेकै-म्रच्यते नात्र संशयः ।५५। भूर्भ्रवःस्वस्र यीपीठवर्त्तिनः शाश्वता जिनाः. तैः स्तुतैर्वन्दितैर्देष्टेर्यत्फलं तत्फलं श्रुतौ । ५६। एतद्गोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्य-चित्.मिथ्यात्ववादिने दत्ते,बालहत्या पदे पदे ।५७। आचाम्लादि तपः कृत्वा, पूजयित्वा जिनावलीम् .अष्टसाहस्निको जापःकार्यस्त-त्सिद्धिहेतवे ।५८। शतमष्टोत्तरं प्रात-यें पठन्ति दिने दिने. तेषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः ।५९। अष्टमासा-विधि यावत्, प्रातः प्रातस्तु यः पठेत् स्तोत्रमेतद् महातेजी, जिनविम्बं स पश्यति ।६०। दृष्टे सत्यईतो विम्बे, भवे सप्त-मके ध्रुवम् . पदं प्रामोति शुद्धात्मा, परमानन्दनन्दितः ।६१। विश्ववन्द्यो भवेद्ध्याता, कल्याणानि च सोऽश्नुते. गत्वा स्थानं परं सोऽपि, भूयस्तु न निवर्त्तते ।६२। इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं, स्तुतीनामुत्तमं परम् पठनात् स्मरणाञ्जापास्त्रभ्यते पदमुत्त-मम् ।६३। इति ।

### तिजयपहुत्त-नामकस्तोत्रम्।

तिजय-पहुत्त-पयासय, अट्ट-महापाडिहेरजुत्ताणं. समय-क्लिचतित्राणं, सरेमि चकं जिणिदाणं।१। पणवीसा य असीआ, पनरस पन्नास जिणवरसमूहो. नासेड सयलदुरिअं, भविआण भत्ति-जुत्ताणं ।२। वीसा पणयाला विय, तीसा पश्रत्तरी जिण-वरिंदा. गह-भूअ-रक्ख-साइणि,-घोरुवसग्गं पणासंतु ।३। सत्तरि पणतीसा वि य, सद्दी पंचेव जिणगणी एसी. वाहिजलजलणह-रिकरि, चोरारिमहाभयं हरउ । । पणपन्ना य दसेव य, पन्नडी तहय चेव चालीसा. रक्खंतु मे सरीरं, देवासुरपणमिआ सिद्धा ।५। ॐ हरहुंहः सरसुंसः, हरहुंहः तह य चेव सरसुंसः. आलि-हिय-नाम-गर्ब्भ चकं किर सव्वओभइं ।६। ॐ रोहिणीपन्नत्ती, वअसिंखला तह य वअअंकुसिआ. चकेसरि नरदत्ता, कालि महाकालि तह य गोरी ।७। गंधारी महजाला, माणवी वइ-रुट्ट तह य अच्छुत्ता. माणसि महमाणसिआ, विजादेवीओ रक्खंतु ।८। पंचदस-कम्मभूमिसु, उप्पन्नं सत्तरी जिणाण सयं. विविहरयणाइवन्नो-वसोहिअं हरउ दुरिआई।९। चउतीसअइसय-जुआ, अट्ट-महापाडिहेरकयसोहा. तित्थयरा गयमोहा, झाए-अन्त्रा पयत्तेणं ।१०। ॐ वरकणयसंखविद्दुम,-मरगयघण-सन्निहं विगयमोहं. सत्तरिसयं जिणाणं, सव्वामरपूर्अं वंदे, स्वाहा ।११। ॐ भवणवड्वाणवंतर जोइसवासी-विमाणवासी अ. जे के वि दुद्देवा, ते सव्वे उवसमंतु मम, स्वाहा ।१२। चंदणकप्रूरेणं, फलए लिहिऊण खालिअं पीअं. एगंतराइगह- भुअ,-साइणिमुग्गं पणासेइ ।१३। इअ सत्तरिसयं जंतं, सम्मं मंतं दुवारि पडिलिहिअं. दुरिआरिविजयवंतं, निव्भंत-निच-मचेह ।१४। इति ।

# श्रीजिनदत्तसूरिस्तुतिः।

दासानुदासा इव सर्वदेवा, यदीयपादाञ्जतले लुठंति ॥
मरुस्थलीकल्पतरुः स जीया,-द्युगप्रधानो जिनदत्तस् रिः ॥१॥
चितामणिः कल्पतरुर्वराकः, कुर्वन्ति भव्याः किम्रु कामगव्याः॥
प्रसिदतः श्रीजिनदत्तस्ररेः. सर्वं पदं हस्तिपदे प्रविष्टम् ॥२॥
नो योगी न च योगिनी न च नराधीशस्य नो शाकिनी,
नो वेतालपिशाचराक्षसगणा नो रोगशोकौ भयम् ॥
नो मारी न च विग्रहप्रभृतयः प्रीत्या प्रणुत्युचकैः,
यस्ते श्रीजिनदत्तस् रिगुरवो नामाक्षरं ध्यायति ॥३॥

### श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्।

(द्रुतविल्धितं छन्दः।)

कलमरालविहङ्गमवाहना, सितदुक्लविभूषणभूषिता।
प्रणतभूमिरुहामृतसारणी, प्रवरदेहविभाभरधारिणी।।१॥
अमृतपूर्णकमण्डलुधारिणी, त्रिदश-दानव-मानवसेविता।
भगवती परमैव सरस्वती, मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्॥२॥
जिनपतिप्रथिताखिलवाङ्मयी,गणधराननमण्डपनर्तकी।
गुरुग्रुखाम्बुजखेलनहंसिका, विजयते जगति श्रुतदेवता॥३॥

अमृतदीघितिविम्बसमाननां, त्रिजगतीजननिर्मितमाननाम् ।
नवरसामृतवीचिसरस्वतीं, प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम् ॥४॥
विततकेतकपत्रविलोचने, विहितसंसृतिदुष्कृतमोचने ।
धवलपश्चविहङ्गमलाञ्छिते, जय सरस्वति! पूरितवािञ्छते ॥५॥
भवदनुग्रहलेशतरिङ्गता—स्त्वदुचितं प्रवदन्ति निपश्चितः ।
नृपसभासु यतः कमलावलात्, कुचकलाललनानि वितन्वते ॥६॥
गतधना अपि हि त्वदनुग्रहात्, किलतकोमलवाक्यसुधोर्म्भयः ।
चिकतबालकुरङ्गविलोचना, जनमनांसि हरन्ति तरां नराः ॥७॥
करसरोरुहखेलनचञ्चला, तव विभाति वरा जपमालिका ।
श्रुतपयोनिधिमध्यविकस्वरो-ज्ज्वलतरङ्गकलाग्रहसाग्रहा ॥८॥
द्विरद-केसरि-मारि-भ्रजङ्गमा-ऽसहनतम्कर-राज-रुजां भयम् ।
तव गुणाविलगानतरिङ्गणां, न भविनां भवति श्रुतदेवते ॥९॥
(स्रम्बराष्ट्रत्तम् ।)

ॐ हीं क्लीं ब्लूँ ततः श्रींतदनु हसकल हींमथो ऐ नमोऽन्ते, लक्षं साक्षाजिपेद् यः किल ग्रुभविधिना सत्तपा ब्रह्मचारी। निर्यान्तीं चन्द्रविम्बात् कलयति मनसा त्वां जगचन्द्रिकाभां, सोऽत्यर्थं विह्विकुण्डे विहिष्टतहुतिः स्याद्शांशेन विद्वान्।।१०।। शार्दुलविकी दित्वनुत्तम्।)

रे रे लक्षण—काव्य-नाटक—कथा—चम्पूसमालोकने, क्वायासं वितनोषि वालिश! मुधा कि नम्रवक्त्राम्बुजः। भक्त्याऽऽराधय मन्त्रराजमहसा येनाऽनिशं भारतीं, येन त्वं कवितावितानसविताऽद्वेतः प्रबुद्धायसे।। ११॥ चश्रचन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वच्छन्दराज्यप्रदा-ऽनायासेन सुरासुरेश्वरगणैरभ्यर्चिता भावतः । देवी संस्तुतवैभवा मलयजा यापारगाङ्गद्युतिः, सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसंजीवनी ॥ १२ ॥।

(द्रुतविलिम्बतं वृत्तम्।)

स्तवनमेतदनेकगुणान्वितं, पठति यो भविकः प्रमुदा प्रगे। स सहसा मधुरैर्वचनामृतै-र्नृपगणानिष रक्षयति स्फुटम् ॥१३॥ इत्यनुभूतसरस्वतीस्तवनम् ॥

# स्तुति-स्तवन-सज्झायादि-संग्रह ॥

#### द्वितीया स्तुतिः।

मन शुद्ध वंदो भावे भवियण श्रीसीमंधर रायाजी पांचसे धनुष प्रमाण विराजित कंचन वरणी कायाजी।श्रेयांस नरपति सत्यिक नन्दन वृषभलंछन सुखदायाजी, विजय भली पुखलावइ विचरे सेवे सुरनर पायाजी ।। १ं।। काल अतीत जे जिनवर हुआ होस्ये जेह अनन्ताजी, संप्रतिकाले पंचिवदेहे वरते वीस विख्याताजी। अतिशयवंत अनन्त गुणाकर जगबंधव जगत्राताजी, ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पावे शिव सुख शाताजो ॥ २ ॥ अरथे श्रीअरिहंत प्रकाशी सूत्रे गणधर आणीजी, मोह मिथ्यात्व तिमिर भरनाशन अभिनव सूर समाणीजी । भवोदधि तरणी मोक्ष नीसरणी नयनिक्षेप सोहाणीजी, ए जिनवाणी अमिय समाणी आराधो भवि

प्राणीजी ।। ३ ।। शासनदेवी सुरनर सेवी श्रीपचांगुली माईजी, विघन विडारिणी सपत्ति कारिणी सेवक जन सुखदाईजी। त्रिभुव नमोहिनी अंतरयामिनी जग जस ज्योति सवाईजी, सांनिध्यकारी संघने होज्यो श्रीजनहर्ष सुहाई जी ॥४॥ इति द्वितीया स्तुतिः ॥

#### पंचमी-स्तुतिः।

पचानतकसुप्रपचपरमानदप्रदानक्षम पचानुत्तरसीमदिव्यपदवी, वश्याय मन्त्रोपमम् ॥ येन प्रोज्ज्बल्लपचमीवरतपो ब्याहारि तत्कारणं, श्रोपचाननलाञ्चनः स तनुतां श्रीवर्द्धमानः श्रियम् ॥ १ ॥ ये पंचा श्रवरोधसाधनपरा पंचप्रमादाहराः, पंचाणुत्रतपचसुत्रतविधिप्रज्ञापनासादराः। कृत्वा पचह्रपीकनिर्जयमथो प्राप्ता गतिं पंचमीं, तेऽमी सयमपचमीव्रतभृतां तीर्थंकराः शंकराः ॥ २ ॥ पचाचारधुरीणपचमगणाधिशेन ससूत्रित, पचज्ञानविचारसारकिल्त पचेषु पंचत्वदम् ॥ दीपाभ गुरुपचमारतिमिरेष्वेकादशीरोहिणी पंचम्यादिफलप्रकाशनपढुं ध्यायामि जैनागमम् ॥ ३ ॥ पंचानां परमेष्टिनां स्थिरतया श्रीपंचमेरुश्रियं भक्ताना भविनां गृहेषु बहुशो या पचिद्वयं व्यधात्। प्रह्णे पचजगनमनोमितकृतौ स्वारत्नपञ्चालिका, पंचम्यादितपोवतां भवतु सा सिद्धायिका त्रायिका ॥ ४ ॥ इति श्रीज्ञानपचमी स्तुतिः॥

### अष्टमी-स्तुतिः ।

चउनीशे जिनवर प्रणमु हूँ नितमेव, आठम दिन करीये चद्राप्र-भुजीनी सेव। मूरित मन मोहन जाणे पूनमचर, दीठे दु ख जाये, पामे परमानद ॥ १ ॥ मिल चोसठ इंद्र पूजे प्रभुजीना पाय. इन्द्राणी अपच्छरा कर जोड़ी गुण गाय। नंदीसर द्वीपे मिल सुरवरनी कें।ह, अट्टाई महोत्सव करतां होडाहोड ॥ २ ॥ शत्रुक्षय शिखरे बाणी लाभ अपार, चौमासे रहिया गणधर मुनि परिवार। भवियणने तारे देई धरम उपदेश, दूध साकरथी पण वाणी अधिक विशेष ॥ ३॥ पोसह पडिकमणुं करिये व्रत पश्चक्वाण, आठम तप करतां आठ करमनी हाण। आठ मंगल थाये दिन दिन कोड कल्याण, जिनसुख-सूरि कहे शासनदेवी सुजाण॥ ४॥ इति अप्टमी स्तुतिः॥

### मौनैकादशी स्तुतिः।

अरस्य प्रव्रज्या निमाजिनपतेर्ज्ञानमतुळं, तथा मल्छेर्जनम व्रतमपमळं केवलमळम्।। वलक्षेकाद्द्रयां सहिस लसदुद्दाममहिस, क्षितो कल्याणानां क्षपित विपदः पंचकमदः ॥ १॥ सुपर्वेद्रश्रेण्यागमनगमनैर्भूमिवलयं सदा स्वर्गत्येवाहमहिमकया यत्र सल्यम्। जिनानामप्यापुः क्षणमितिसुखं नारकसदः. क्षितौ०॥ २॥ जिना एवं यानि प्रणिजगदुरात्मीयसमये, फलं यक्षत्रिणामिति च विदितं शुद्धसमये। अनिष्टारिष्टानां क्षितिरनुभवेयुर्वेहुमुदः, क्षि०॥ ३॥ सुराः सेंद्राः सर्वे सकल्जिनचंद्र प्रमुदिता – स्तथां च ज्योतिष्काखिलभवननाथाः समुदिताः। तपो यक्षत्रीणां विद्धति सुख विस्मितहदः. क्षितौ०॥ ४॥ इति॥

### पार्श्वजिन स्तुतिः।

द्रेंद्रिक धपमप, धुधुमि धोंधों ध्रसिक धर धप धोरवं ॥ देंदिंकि दोंदों, दागिड्दि दागिड्दिकि. द्रमिक द्रणरण द्रेणवं ॥ झिझेकि झोंझें, झणणरणरण, निजकि निजजनरंजन ॥ सुरशैछिशिखरे भवतु सुखदं, पार्श्वजिनपतिमज्जनम् ॥ १ ॥ कटरेगिनि, थोंगिनि, किटति गिगड्दां धुधुकि धुटनट, पाटवं ॥ गुणगुणण गुणगण, रणिक णेंणे, गुणण, गुणगण, गौरवं ॥ झिझझरेंकि झ्रेंझ्रें. झणणरणरण, निजकी निजजन-सज्जना ॥ कछयंति कमछा, किछतकछमछ मुक्छ मीशमहे जिना ॥ २॥ ठिकठ्ठेंकठ्ठें, ठिह् ठिह्क, ठिह्पिट्टा ताड्यते ॥ तललोंकि लोलों, त्रेखि त्रेंखिन, हेंखिडैं खिनि, वाद्यते ॥ ओ ओं कि ओं ओं, धुंगि धुगिनि, धोंगिधोंगिनि, कल्पवे ॥ जिनमतमनत, महिम-तनुतां, नमित सुरनर मुत्सवे ॥ ॥ खुदांकिखुदां खुखुद्दि खुंदां खुखुद्दि दोंदों अबरे ॥ चाचपट चचपट, रणिक णेंणें, हणण हेंहें हंबरे ॥ तिहा सग्गमपधुनि, निधपमगरस, ससस सस सुर, सेवता ॥ जिननाट्यरंगे कुशलमनिशं, दिशतु शासनदेवता ॥ इति श्रीजिनकुशलस्रिजीकृतापार्श्वजिनस्तुतिः ॥

#### नवपदकी स्तुति।

निरुपम सुखदायक जगनतकलायक शिवगितगामी जी, करणासागर निजगुण आगर शुभ समता रसधामी जी।। श्रीसिद्धचक शिरोमणि जिनवर ध्यावे जे मन रंगे जी, ते मानव श्रीपालतणी परें पामे सुख सुर संगेजी ॥ १॥ अरिहंत सिद्ध आचारिज पाठक, साधु महा गुणवंता जी।। दरिसण नाण चरण तप उत्तम, नवपद जग जयवंताजी।। एहनुं ध्यान धरंतां लहियें, अविचल पद अविनाशी जी, ते सघला जिननायक निमयें, जिण ए नीति प्रकाशी जी।। शास्मास मनोहर तिम बलि, चैत्रक मास जगीशे जी।। रजवालो सातमथी करिये, नव आंबिल नव दिवसेजी।। तेर सहस बलि गुणिये गुणणुं, नवपद केरो सारो जी॥ इण परि निर्मल तप आद्रियें, आगम साख उदारोजी।।३॥ विमल कमलदल लोयण सुदर, श्री चक्रेसिर देवी जी।। नवपद सेवक भविजन केरां, विघ्न हरो सुर सेवी जी।। श्रीखरतर गच्छ नायक सद्गुरु, श्रीजिनभक्ति मुणिंदा जी॥ तासु पसायें इणपिर पभणे श्री जिनलाम सूरिंदाजी।। ४॥ इति॥ श्रीनवपद॥

### श्रीपार्श्वनाथजीनी स्तुति ।

पास जिनराया वामाजाया नगरी वणारसी। अश्वसेनराजा जगमें ताजा सबजन तारसी। विद चोधिदवसे चैत्रजगीसे प्रभुजी अवतर्या। दशमो पोष जग सतोष सब कारज सर्या।। १॥ प्रथम जिनेसर चारहजारे पास मिंछ त्रयशत। वीर इकेछा षद् सतसाथे। वासुपृज्य प्रहिन्नत। चगणीस जिनपित सहस संघाते संजम आदर्या। कर्मखपानी केवछपामी निजकारज कर्यो ॥ २॥ जिणपितवाणी मीठी जाणी स्त्रगें सुरवेछडी। साकर खंडे गुछनिह मंडे पीछे रस सेछडी। द्राख वनमांहे अमृत अमराहै तृण पशु चानवती। ए सहु छाजी जिनगुणगाजी इद्राणी गावती॥ ३॥ पारसय क्ष कारजदक्ष करे सहु संघनो। चयार छे बाहु कच्छवसाहु वरण सामछवनो। देवी पद्मा सुखनी सद्मा दीये सुखसंपदा। जिन-छपाचंद पभणे सूरींद सेवे सुरनरमुदा॥ ४॥ इति॥

### श्रीनेमिनाथजीकी स्तुति।

सुर असुर वंदिय पाय पक्त मयणमळ अक्षोभितं, धनसधन इयामशरिर सुंदर शंखळंच्छनशोभितं ॥ शिवादेविनदन- त्रिजगवंदन- भविककमळिजिनेश्वरं, गिरनारगिरिवरशिखरवंदूं नेमिनाथिजिनेश्वरम् ॥ १ ॥
अष्टापदे श्री आदिजिनवर वीर जिन पावापुरें, वासुपूच्य चंपापुरिय
सीधा नेम रेवय गिरिवरे ॥ समेताशेखरे वीस जिनवर सुगति
पहुता सुनिवरू, चडवीस जिणवर तेह वंदूं सयळ संघे सुखकरू ॥२॥
इग्यारे अंग उपांग बारे दश पयना जाणियें छ च्छेद ग्रंथ पसत्थ
अत्था चार मूळ वखाणिये ॥ अनुयोगद्वार उदार नंदीस्त्र जिनमत
गाइयें, एह वृत्ति चूर्णी भाष्य पेताळीश आगम ध्याइए ॥ ३ ॥ दुहुं

दिसे बालक होय जेहने सदा भवियण सुखकरू दुख हरे अंबा छुत्र सुदर दुरिय दोहग अपहरू ॥ गिरनार मडण नेमि जिनवर चरणपंकज सेविये, श्रीसंघसहुने सदा मंगल करो अबा देविये ॥ ४ ॥ इति ॥

#### श्रीपजुपणपर्वस्तुति ।

वीरिजनेसर जगळवेसर राजमही समोसिरैयाजी, पर्वपजुषण इण-पिर भाखे चडिवहसघ परिविरियाजी, आषाढचोमासाथी पञ्चाशिदनिनी संख्या जाणोजी। संवच्छरीपिडकमणो करिने आतम निजचर आणोजी ॥१॥ दोय राता-दोय धोळा-जिनपित, दोय काळा दोय नीळाजी, ळांळनवरणप्रमाणसुशोभित सोळे जिनवर पीळाजी। सतरे भेदी पूजा करिने चैत्यपरवाडी करीजे जी। परवपजुषण पुरवपुन्ये पाम्या ळाभ-जाणीजेजी ॥ २॥ कल्पसूत्र निजघरे पधरावी रात्रीजागो तिहां कीजेजी। वरघोडो सिंज संघ मिलने सद्गुक्ते आणी दीजेजी। नव इग्यारे तेरे वायण सुणिने दुरगति वारोजी । पूजाप्रभावना सद्गुक्तभिक्त करिने जन्मसुघारोजी ॥३॥ साहमीवच्छळ करिये भावे वारंवार चजमंताजी। केइ शीयळ तप संयम पाळे भाव अधिक उळ-संताजी। आठिदवस पजुषण सेवो जिम सेवे सुरइंदाजी। सुयदेवी-सुपसाये भाखे जिनकुपाचंदसूरींदाजी ॥ ४॥ इति॥

#### दीपमालिस्तुतिः।

पापायां पुरि चारुषष्ठतपसा पर्यंकपर्यासनः, क्ष्मापालप्रभुहस्तपाल-विपुलश्रीशुक्तशालामनु ॥ गोसे कार्तिकदर्शनागकरणे तूर्यारकाते शुभे, स्वातौ यः शिवमाप पापरहित संस्तौमि वीरप्रभुम् ॥ १ ॥ यद्गर्भा-गमनोद्भवत्रतवरज्ञानाक्षराप्तिक्षणे, संभूयाशु सुपर्वसत्तिरहो चके मह- स्तत् क्षणात् ॥ श्रीमन्नाभिभवादिवीरचरमास्ते श्रीजिनाधीश्वराः, संघाधानधचेतसे विद्धतां श्रेयांस्य-नेनांसि च ॥ २ ॥ अर्थात्पूर्व-मिदं जगाद जिनपः श्रीवर्द्धमानाभिध-स्तत्पद्धाद्गणनायका विरचयां चक्रस्तरां सूत्रतः ॥ श्रीमत्तोर्धसमर्थनैकसमये सम्यगृहशां भूस्पृशां भूयाद्भावुककारकप्रवचन चेतद्धमत्कारि यत् ॥ ३ ॥ श्रीतीर्थाध-पतीर्थभावनपरा सिद्धायिका देवता. चंचचकधरा सुरासुरनता पायाद-पायादसौ ॥ अर्हन् श्रोजिनचंद्रगीरसुमतिनो भव्यात्मनः प्राणिनो, या चक्रेऽवमकष्टहस्तिनिधने शार्दूलविक्रीडितम् ॥ ४ ॥ इति दीपमालिकास्तुतिः ॥

#### श्रीमहावीरस्वामिकी स्तुति।

बालापण हाबो पाय चांप्यो, जाण सहू थर हर मेरु कांप्यो। इसु महावीरतणुं चित्र, हूं सांभळी जन्म करुं पिवत्र ॥ १ ॥ जेणे हण्या हैं छै कमंअठे, तीखे कुहाडे जिम खीर कठे। मिली करे चौसिठ इंद्र सेवा, ते देव चौवीस में नमेवा ॥ २ ॥ मीठों जिसो खीर समुद्र पाणी, मीठी जिसी वीर जिनेद्रवाणी। जे आदरे मूके मान मेलि, तियांतणी वाघे पुण्यवेलि ॥ ३ ॥ जे पंथी या तीरथ पंथ ध्यावे ते उत्तरी संकट पार पावे। सिद्धायिका जे मनमांहि आणे, तिहांतणा चित्याकाज चढे प्रमाणे ॥ ४ ॥ इति ॥

द्र्शनाद् दुरितध्वंसी, वन्दनाद् वांछितप्रदः । पूजनात् पूरकः श्रीणां, जिनः साक्षात् सुरद्रुमः ॥ १ ॥ सकछकुशछवछी पुष्करा-वर्त्तमेघो, दुरिततिमिरभानुः करुपवृक्षोपमानः । भवजछिनिधिपोतः सर्वसंपत्तिहेतुः, स भवतु सततं वः श्रेयसे पार्श्वदेवः ॥ १ ॥

#### । तिक्रि कि क्षिम्शास्त्री की स्ति ।

भरहेसरकार्त अ देवहरे अहादय पठवय सीह कर निरम्भेड्ड म रूक्त ॥ १ ॥ ६ मिलचर्च के सिक्ष्य ॥ १ ॥ इ.॥ अधिहेस सभागम स्पण नाणधरा बहु पंक्रुबंक कंक्क्ष्य ॥ १ ॥ इ.॥ आहेस सभागमिक देसणा विगण असत हुईसगुणा ॥ ४ ॥ इ.॥ हाण्य ॥ १० हेम्प

### । ज<del>िक्र</del> किण्म्हेम

#### । मञ्जान केरपवंदन ।

क्षेत्र अपि हंत वहार कान्ति, अपि संदूर हप। सेवे विह्न अपि स् शन्त. आतम गुण भूप ॥ १॥ आवार्ज खबस्याय साधु, समता-रस धाम। जिनमाणित सिद्धान्त शुद्ध असुमव अपिराम ॥ १॥ विभिन्न गुण संपद्धि, नाण वरण तव शुद्ध । ध्यानो प्रमानन्द पद, ए नवपद अधिरुद्ध । ३ ।। इह परभव आनंदर्कद, जगमांहि प्रसिद्धो । चिन्तार्माण सम जास, जोग वहु पुण्ये छद्धो ॥ ४ ॥ तिहुअण सार अपार एह, महिमा मन धारो । परिहर पर-जंजाल जाल, नित एह सभारो ॥ ५ ॥ सिद्धचक पद सेवतां, सहजानंद स्वरूप । अमृतमय कल्याणनिधि, प्रकटे चेतन भूप ॥ ६ ॥ इति ॥

#### श्रीसिद्धगिरिस्तसन।

श्री विमलाचल शिर तिलो, आदीसर अरिहत। जुगला धरम निवारणो, भयभंजन भगवंत ॥ १ ॥ श्री० ॥ मुझ मन उलट अतिघणो (रे), सो दिन सफल गिणेस। स्वामी श्रीरिसहेसरू, जब नयणे निरखेस ॥ २ ॥ श्री० ॥ जंगम तीरथ विहरता, साधुतणे परिवार। आदिजिणंद समोसर्या पूरव निनाणु वार ॥३॥ श्री० ॥ अचिरा विजया नंदनो, जगवंधव जगतात । इण गिरि चउमासे रहा। थिवर कहैं ओ वात ॥ ४ ॥ श्री० ॥ पामे शिवसुख सासता । गणधर श्री पुंडरीक । पुंडरगिरी तिण कारणे । भगति करो निरमीक ।। ५ ।। श्री० ।। निम ने विनिम सहोद्रु । विद्याधर बल-वत । सेतुंज सिखर समोसर्या । जे गिरुवा गुणवंत । ६ ॥ श्री० ॥ थावशा मुनिवर सुकसु, सहस २ परिवार। पंथग वयणे जागियो, सो सेळग अणगार ॥ ७ ॥ श्रो० ॥ पांडव पांच महाबळी, सुणी जादव निरवाण। ते सीधा सिद्धाचले, सुर नर करैरे वखाण॥८॥ ॥ श्री० ॥ इम सीधा इण डुंगरै, मुनिवर कोडाकोडी। पाज चढंता सांभरे, ते बंदु वे कर जोडी ॥ श्री० ॥ ९ ॥ जे वाघण प्रतिवृझवी । ते द्रवाजे जोय। गोमुख यक्ष कवड मिली, सानिधकारी होय

।। १० ।। श्री० ।। जे विधिशुं यात्रा करें, सुर नर सेवक तास । राजसमुद्र गुण गावतां, अविचल लीलविलास ।।११॥ श्री० ॥ इति ॥

#### श्रीऋष्भजिनेश्वरस्तवनम् ।

ऋषभ जिनेसर दिनकर साहिब, विनतडी अवधारे। रे ॥ जगना तारू । भुझ तारे। जी कृपानिधि स्वामी, जग जसवार प्रगट छै ताहरे। अविचछ सुख दातारे। रे ॥ ज० ॥ १ ॥ सु० ॥ निज गुण भोक्ता पर गुण छे। प्रा, आतम सगति जगाया रे ॥ ज० ॥ अविनासी अविचल अविकारी, शिववासी जिनराया रे ।। ज०।। २।। मु०।। इत्यादिक गुण श्रवणे निसुणी, हुं तुज चरणे आयो रे ।। ज० ।। तुम रींझवण हे ते ततखिण, नाटक खेल मचाया।। ज॰ ।। ३ ।। सु॰ ।। काल अनंत रह्यो एकेंद्री, तरु साधारण पामी रे ॥ ज० ॥ वरस संख्याता विल विकलेंद्रो, वेष धार्या दु:ख धामी रे ॥ ज० ॥ ४ ॥मु०॥ सुर नर तिरि विल नरक तणी गति, पचेद्रिपणा धार्यों रे ॥ ज० ॥ चाेवीसे दंडकमांहि भमते।। अब ते। हु पिण हार्यो रे।। ज०।। ५ ॥ सु०॥ भवनाटक नित प्रति करते। नव नव, हु तुझ आगळि नाच्ये। रे ॥ ज० ॥ समरथ साहिव सुरतरु सरिखा, निरखी तुझने जाच्या रे ॥ ज० ॥ ६ ॥ मु० ॥ जे। मुझ नाटक देखी रीक्ष्या, तो मुझ वंछित दीजै रे ॥ ज० ॥ जो निव रीइया तो मुझ भाषो, विल नाटक निव कीजे रे।। ज० ॥ ७॥ मु०॥ छालच घरी हुं सेवा सारु, तुं दु खडा निव कापै रे।। जि ।। दाता से ती सुंव भलेरे।, वहिला उत्तर आपे रे ॥ ज० ॥ ८ ॥ मु० ॥ तुझ सरिखा साहिब पिण महारे, जा निव कारज सारा रे ॥ ज० ॥ ता मुझ करम तणी गति अवली । दास न काई तुमारा रे ॥ ज० ॥ १ ॥ मु० ॥ दीनद्याल दया करी दीजे । सुध समिकत सिंहनाणी रे ज० ॥ सुगुण सेवकना वंखित पूरो । तेहींज गुण मिणखाणी रे ॥ ज० ॥ १० ॥ मु० ॥ वर्ष अढारे गुणतालीसे । क्येष्ठ सुदी सोमवारे रे ॥ ज० ॥ लालचंद प्रतिपदा दिन मेट्या । वीकानेर मझारो रे ॥ ज० ॥ ११ ॥ मु० ॥ इति ॥

### पर्युषणस्तवनम् ।

पर्व पजुसण पुन्ये पामीआरे। आराधो सुभ भावे सुजाण रे॥ जिनशासनमां पर्व विखाणीए रे। लोकोत्तर गुणखाण रे॥ पर्व० ।। १ ॥ अट्राइ महोच्छव करे नंदीसरे रे । सहु इंद्रादिक मनुहाररे ॥ तिम भाविभाव भलेथी इंहां करो रे । जिनपूजन सुखहाररे ॥ पर्व० ॥ २ ॥ पहिले दिन उपवास भलीपरे रे । सांभळो आर्द्रकुमार चरित्र रे ॥ रात्रीजगो करो पुस्तक तणो रे । ज्ञान भक्ति करो पिनत्र रे ॥ पर्व० ॥ ३ ॥ दुजे दिन सहु सघ मिले भलो रे। वाजित्र हय गय रथ परिवार रे ।। पुस्तक उच्छव करी गुरु पासमां रे। आणी आपो सुखकाररे ।। पर्व० ।। ४ ।। त्रीजे दिन सहु पुस्तक पूजीने रे। सांभलो कल्पसूत्र जिन वाणरे।। आश्रव पाच निवारो भविजना रे। पालो जिनवरकेरी आणरे ॥ पर्व० ॥ ५॥ चोथे दिन चतुर चित्तमां धरो रे। दिन भक्ति विविध प्रकाररे॥ पूजा प्रभावना करी शासन तणी रे। शोभा वधारो सुविचार रे॥ पर्व० ।। ६ ।। पांचमे दिवस महोच्छव जन्मनो रे । वरते धवल मंगल सुप्रसिद्धरे । पालणो वीर प्रभुनो गायने रे ॥ जिनवर भक्ति करी जस लीधरे ॥ पर्व० ॥ ७ ॥ वीर चरित्र सुणो छठे दिन रे ।

मध्याने पारस नेमी वखाणरे ॥ आतरा काल सांभली भावसुंरे । पच्छानुपूर्वि करी सुजाण रे ॥ पवं० ॥ ८ ॥ दिन सातमे आदि चरित्र वखाणतारे । निसुणो थवीरतणो चरित्ररे ॥ आठमे दिन सामाचारी साधुनणी रे । सांभळो भिव करपसूत्ररे ॥ पवं० ॥ ९ ॥ वंत्य प्रवाडी संघ सोली करो रे । वुठो सुकृतकेरो मेहरे ॥ संवत्सरी पिक्कमणामें खमावीएरे । छठ अठम करो गुण गेहरे ॥ पवं० ॥ १० ॥ अमारी पलावी जीव यत्न भणी रे । शासन-उन्नति करो सुविनीतरे । इणपरे पर्व आराधो मिवजनारे । कृपाचंद शासननी ए रीतरे ॥ पवं० ॥ ११ ॥ इति ॥

#### अष्टापदगिरिस्तवनम् ।

मनहो अष्टापद मोह्यो माहरो जी, नाम जपू निशि दीस जी ॥ चतारी अह दस दोय वदीया जी, चिहुं दिशि जिन चोवीश जी ॥ म० ॥ १ ॥ जोजन जोजन अंतरे जी, पावडशाला आठ जी ॥ आठ जोजन ऊंचु देहरु जी, दुःख देाहग जाये नाठ जी ॥ म० ॥ २ ॥ भरते भरायां भला देहरां जी. सो भायांरी धूभ जी ॥ आपे मूरत सेवा करे जी. जाण जोईने ऊभ जी ॥ म० ॥ ३ ॥ गौतमस्वामी तिहां चल्या जी वली भगीरथ गंग जी ॥ गोत्र तीर्थंफर बांधीयां जी, रावण नाटक रग जी ॥ म० ॥ ४ ॥ देवे न दीधी मुजने पांखडी जी. आवुं केम हजूर जी ॥ समयमुंदर कहे वंदना जी, प्रह चगमते सूर जी ॥ म० ॥ ५ ॥ इति ॥

#### शंखेश्वरस्तवनम् ।

अतरनामी सुण अलवेसर महिमा त्रिजग तुमारो ॥ सांभलीने आन्यो तुम तीरे, जनम मरण भय वारो ॥ १ ॥ सेवक अरज करे छे राज, अमने शिवसुख आले। ॥ य आंकणी। ॥ सहुके। ना मनवांछित पूरे।, चिंता सहुनी चूरे। ॥ एह विरुद्द छे राज तमारुं, किम राखे। छे। दूरे। ॥ सेवक० ॥ २ ॥ सेवकने वलवलते। देखी, मनमां महेर न धरशे। ॥ करणासागर केम कहेवाशे। जे। उपगार न करशे। ॥ सेवक० ॥ ३ ॥ लटपटनुं हवे काम नहीं छे, परतक्ष दरिसण दीजे ॥ धूंवाडे धीजुं नहीं साहिब, पेट पड्या पतीजे ॥ सेवक० ॥ ४ ॥ श्रीसंखेसरमंडण साहिब, विनतडी अवधारे। ॥ कहे जिनहर्ष मया करी मुझने, भवसायरथी तारे। ॥ सेवक० ॥ ५ ॥ इति ॥

## श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ।

प्राण विचारा जी है। पासजी, किम मेलुं किरतार ॥ जिनेसर ॥ साहिब वसीया जीहे। शिवपुरी, हुं इण भरत मझार ॥ जि०॥ प्राण० ॥ १ ॥ आड़े। अंतर जीहे। अति घणे।, सेंगु न मिले साथ ॥ जि० ॥ लिए संदेशा जीहे। लाडला; कागल दुं किण हाथ ॥ जि० ॥ प्राण० ॥ २ ॥ रमता थें मे जीहे। एकठा, दिनमें दश दश वार ॥ जि० ॥ केइक दिन लग जीहे। एकठा, मिलता घणी मनुहार जि० ॥ प्राण० ॥ ३ ॥ अबता मिलणे। जीहे। अवसरें, मिलशे सुकृत सचेगा ॥ जि० ॥ तो पण क्षण क्षण जीहे। सांभरे वाला तणे। रे विजाग ॥ जि० ॥ प्राण० ॥ ४ ॥ मिलम्यां जिण दिन जीहे। मन रली, फलशे ते दिन आश ॥ जि० ॥ चंद मुनिंद कहें जीहे। चित्तमें, वसजे। प्रमु सुखवास ॥ जि० ॥ प्रा०॥ ५ ॥ इति॥

#### नवपद्स्तवन ।

श्री नवपद आराघा, मनवाछित कारज साघा रे; भवियाँ श्री नवपद आराघा ॥ ए टेर ॥ पद पहिले अरिहत ध्यावा, जिम अरिहंत पदवी पावा रे ।। भ० ॥ ।। श्री० ।। पद दुजे सिद्ध मनावा, जिम सिद्ध अस्पी होई जावा हो रे ।। भ० श्री० ।। सूरि त्रीजे गुणवता, जगनायक जग जयवतारे ।। भ० ॥ श्री० ।। वाथे पद उवझाया, जिन मारग आण बताया रे ।। भ० श्री० ।। साधु सकछ गुणधारी, पद पचमे जग हितकारी रे ।। भ० ॥ श्री० ।। दरशण पद छट्ठे वन्दा, जेम कीरती होय चिर नन्दा रे ।। भ० श्री० ।। ज्ञान पद सातमे दाख्या, चारित्र पद आठमे भाख्या रे ।। भ० ॥ श्री० ।। श्री० ।। श्री० ।। नवपद महिमा जाणी, जिम चंद्र हिये मन आणी रे ।। भ० ॥ श्री० ।। इति ।।

#### आदिजिनस्तवन ।

(राग ताङी)

रिषमकी मेरे मन भक्ति वसी री। मालती मेघ मृगक मने।हर, मधुकर मेार चकेार जिसी री।। रि०।। १॥ प्रथम नरेश्वर प्रथम मिक्षाचर प्रथम केवलधर प्रथम रिसी री। प्रथम तीर्थंकर प्रथम सुवनगुरु नाभिराय कुल कमल शिश री॥ रि०॥ २॥ अंश उपर अलिकावली उपर कचन कसवट रेख कसी री। श्री विमलाचल मंडण स्वामो समयसुन्दर प्रणमत उलसी री०॥ रि॥ ३॥ इति॥

#### श्रीनेमनाथजी का स्तवन।

( राग-अजीतजिनद सु प्रीतडी )

परमातम पूरण कला, पूरण गुण हो पूरण जन आश, पूरण दृष्टि निहालीये. चित्त धरीये हो अमची अरदास ॥ प० ॥ १ ॥ सर्व देश घाति सहु अघाती हो करी घात दयाल, वास कियो शिवमदिरे, मोहे विसरी हो भमतो जगजाल ॥ प०॥ २॥ जगतारक पदवी लही, सहि-तार्या हो अपराधी अपार; ताते कहो मोहे तारतां, किम कीनी हे। इन अवसरे बार ॥ प०॥ ३॥ मोह माहा मद छाकथी, हुं छिकियो हे। नांही सुध लगार; उचित सही इन अवसरे, सेवकनी हे। करवी संभाल ॥ प०॥ ४॥ मोह गया जो तारसों, तिनवेला हे। कहा तुम उपकार, सुख वेला सज्जन घना. दुख वेला हे। विरला संसार ॥ प०॥ ५॥ पण तुम दर्शन योगथी, थयो हदयें ते। अनुभव प्रकास, अनुभव अभ्यासी करे, दुखदायीं हे। सहु कर्म विनाश ॥ प०॥ ६॥ कर्म कलंक निवारीने निज क्षे हे। रमे रमता राम. लहत अपूरव भावथी, इन रीते हे। तुम पद विश्राम ॥ प०॥ शिकरण ये। विनवुं सुखदाथी हे। शिवादेवीनंद, चिदानन्द मन में सदा, तुम आपे। हे। प्रभुनाणदिनंद ॥ प०॥ ८॥ इति ॥

#### श्रीदेवजसा जिनस्तवन।

( महीविदेह क्षेत्र सोहामणु-ए देशी )

देवजसा, दिस्एण करो विघटे मेह विभाव छाछ रे। प्रकटे शुद्ध स्वभावता आनन्द छहरी दाव छाछ रे॥ १॥ दे०॥ स्वामि वसो पुष्कर वरे जंबू भरते दास छाछ रे, क्षेत्र विभेद घणे। पड्यो. किम पहुँचे उछास छाछ रे॥ २॥ दे०॥ होवत जो तनु पाखंडी आवतं नाथ हजूर छाछ रे। जो होती चित्त आंखडी, देखत नित्य प्रभु नूर छाछ रे॥ ३॥ दे०॥ शासन भक्त जे सुरवरा विनवु शीस नमाय छाछ रे॥ ३॥ दे०॥ शासन भक्त जे सुरवरा विनवु शीस नमाय छाछ रे॥ छुण करे। सुझ ऊपरे तो जिनवंदन थाय छाछ रे॥ ४॥ दे०॥ पूछू पूर्व विराधना, शी कीधी इणें जीव छाछ रे। अविरति मोह टले नहीं, दीठे आगम दीव छाछ रे॥ ५॥ दे०॥ अतम

शुद्ध स्वभावने, बोधन शोधन काज छालरे।। रतनत्रथी प्राप्ति तणो. हेतु कहो महाराज लालरे ॥ ६ ॥दे०॥ तुज सारिखो साहिब मिल्यो, भांजे भवभ्रम टेव लाल रे।। पुष्टालंबन प्रभु लही, कोण करे परसेव लाल रे ॥ ७ ॥ दे० ॥ दीलदयाल कृपालुओ, नाथ भविक आधार हाल रे ॥ देवचंद्र जिन सेवना, परमामृत सुखकार हाह रे ॥ ८ ॥ दे० ॥ इति ॥

#### श्रीवज्रधरजिनस्तवन ।

(नदी यमुना के तीर-ए देशी)

विहरमान भगवान सुलो भुझ वीनति । जगतारक जगनाथ, अछो त्रिभुवनपति । भासक छोकाछोक, तिणे जाणी छती । तो पण वीतक वात, कहूं छु तुझ प्रति ॥ १ ॥ हूं सरूप निज छोड़ि, रम्यो पर पुद्गळें । झील्यो उहाट आणी, विषय तृष्णाजले । आश्रव धन्ध विभाव, करुं रुचि आपणी। भूल्यो मिथ्यावास, दोष हुं परभणी ॥ २ ॥ अवगुण ढांकण काज, करू जिनमत किया। न तजुं अवगुण चाल, अनादिनी जे प्रिया। दृष्टिरागनी पोष, तेह समकित गणुं स्याद्वादनी रीति न देखु निजवणु ॥ ३ ॥ मन तनु चवळ स्वभाव, वचन एकांतना । वस्तु अनंत स्वभान, भासे जे छता । जे छोकोत्तर देव, नमूं लौकिकथी। दुर्लभ सिद्ध स्वभाव, प्रभो तहकीकथी ॥ ४॥ महाविदेह मझार के, तारक जिनवर । ।श्रीवक्रधर अरिहंत, अनंत गुणाकर । ते निर्यामक श्रेष्ठ, सही मुझ तारशे । महात्रैदा गुणयोग, रोग भव वारशे॥ ५॥ प्रभुमुख भव्य स्वभाव सुणूं जो माहरो। तो पामे प्रमोद, एह चेतन खरो । थाय शिव पद आश रासि सुखवृन्दनी । सहज स्वतंत्र स्वरूप, खाण आनंदनी ॥ ६ ॥ वस्या

जे प्रभु नाम, धाम ते गुणतणा। धारो चेतन राम, एह थिरवासना। देवचन्द्र जिनचन्द्र हृदय स्थिर थापजो। जिन आणायुत मिक्त शक्ति मुझ आपजो।। ७॥ इति॥

# श्रीचन्द्राननजिनस्तवन ।

( वीराचदला ॥ ए-देशी )

चन्द्रानन जिन, सांभळिए अरदास रे । मुझ सेवक भणी छे प्रभुनो विश्वासे। रे ॥ १ ॥ चं० ॥ भरतक्षेत्र मानवपणो रे लाघो दुःषम काल । जिनपूरवधर विरह्यी रे, दुलहो साधन चालो रे ॥ २ ॥ वं० ॥ द्रव्य किया रुचि जीवडा रे, भावधर्मरुचिहीन । उपदेशक पण तेहवा रे, हां करे जीव नवीन रे ॥३॥ चं० ॥ तत्त्रागम जाणन तजी रे। बहुजन सम्मत जेह । मूढ हठी जन आदर्या रे, सुगुरु कहावे तेह रे ॥ ४ ॥ चं० ॥ आणा साध्य विना क्रिया रे, होके मान्यो रे धर्म। दंसण नाण चरित्तनो रे, मूह न जाण्यो सर्म रे ॥ ५ ॥ चं० ॥ गच्छ कदाग्रह सःचवे रे, माने धर्म प्रसिद्ध । आतमगुण अकषायता रे, धर्म न जाणे शुद्ध रे ।। ६ ।। चं० ।। तत्त्वरसिक जन थोडला रे, बहुलो जन संवाद । जानो छो जिनराजनी रे, सघलो एव विवाद रे ॥ ७ ॥ च० ॥ नाथ चरण वंदनतजो रे, मनमां घणो रे उमग । पुण्य त्रिना किम पामिये रे प्रभुसेवानो रंग रे ॥ ८ ॥ चं० ॥ जगतारक प्रभु वंदीए रे महाविदेह मझार । वस्तुधर्म स्याद्वादता रे, सुनि करिये निर्धार रे ॥ ९॥ च० ॥ तुझ करुणा सहु ऊपरे रे, सरखी छे महाराय । पण अविराधक जीवर्ने रे, कारण सफलुं थाय रे ॥ १० ॥ चं० ॥ एहवा पण भिव जीवने रे, देव भक्ति आधार । प्रभुसमरणथी पामीये रे, देवचद्र पद सार रे॥ ११॥ चं०॥ इति ॥

### श्रीबाहुजिनस्तवन ।

( सभवजिन अवधारीये-ए-देशी० )

बाहुजिणद द्यामयी, वर्तमान मगवान ॥ प्रभुजी ॥ महाविदेहे विचरता, केवलज्ञाननिधान ॥ प्र० बा० ॥ १ ॥ द्रव्य थकी लकायने न हणे जेह छगार ॥ प्र० ॥ भावदया परिणामना, एहीज छे व्यवः हार ॥प्र० बा०॥२॥ रूप अनुत्तर देवयी अनत गुणु अभिराम ॥प्र०॥ जोतां पण जगजंतुने, न वघे विषयविकार ॥ प्र० बा० ॥ ३ ॥ कर्मडदय जिनराजनो, भविजन धर्म सहाय ॥ प्र० ॥ नामादिक संभारता, मिथ्यादीष विलाय ।। प्र० बा० ॥ ४ ॥ आतमगुण अविरा धना, भावद्या भडार ॥ प्र० ॥ श्लायिक गुण पर्यायमें, निव पर धर्मप्रचार ॥ प्र० वा० ॥ ५ ॥ गुण गुण परिणति परिणमे, बाधक भाव विहिन ॥ प्र० ॥ द्रव्य असगी अन्यनो, शुद्ध अहिंसक पीन ॥ प्र० वा ॥ ६ ॥ क्षेत्रे सर्व प्रदेश मे नहीं परभाव प्रसंग ॥ प्र० ॥ अत्तु अयोगी भावयी अवगाहना अभंग ॥ प्र० बा० ॥ ७ ॥ उत्पाद व्यय ध्रुव पणे, सद्देजे परिणति थाय ॥ प्र० ॥ छेद्न योजनता नहीं, बस्तु स्त्रभाव समाय ॥ प्र० बा० ॥ ८ ॥ गुण पर्योग अनंतता कारक परिणति तेम ॥ प्र० ॥ निज निज परिणति परिणमे. भाव अहिंसक एम ॥ प्र० वा० ॥ ९ ॥ एम अहिंसकता मयी दीठो तू जिनराज ।। प्र० ।। रक्षक निज पर जीवनो, तारण तरण जिहाज ॥ प्रव्याव ॥ १० ॥ परमातम परमेसक, भावद्या दातार ॥ प्रव्या सेवो ध्यादो एहने, देवचन्द सुखकार ॥ प्र० वा० ॥ ११॥ इति ॥

## <sup>-</sup>श्रीसुवाहुजिनस्तवन ।

(ढाल-म्हारो वालो ब्रह्मचारी-ए-देशी)

श्री सुवाहुजिन अन्तरयामी, मुझ मननो विसरामी रे ॥ प्रभु अन्तरयामी ॥ आतम धर्म तणो आरामी, परपरिणति निःकामी रे ॥ प्र० ॥ १ ॥ केवल ज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन कमल विकाशी रे ॥ प्र० ॥ चिदानन्द्घन तत्त्वविलासी, शुद्ध स्वरूप निवासी रे ॥ प्र० ॥ २ ॥ यद्यपि हु मोहादिके छिछयो, परपरिणति शुं भिछयो रे ॥ प्र० ॥ हिवे तुझ सम मुज साहिब मिलयो, तिणें सिव भव भय टिखयो रे ।। प्र० ।। ३ ।। ध्येय स्वभावें प्रमु अवधारी दुध्यीता परिणति वारी रे ॥ प्र० ॥ भासन वीर्य एकताकारी, ध्यान सहज संभारी रे ॥ प्र० ॥ ४ ॥ ध्याता ध्येय समाधि अभेदे, परपरिणति विच्छेदे रे ॥ प्र० ॥ ध्याता साधक भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता वेदे रे ॥ प्र० ॥५॥ द्रव्यक्रिया साधन विधि याची, जे जिन आगम वांची रे ॥ प्र० ॥ परिणति वृत्ति विभावें राची, तिणे निव थाये सांची रे ॥ प्र० ॥ ६ ॥ पण निव भय जिनराज पसायें, तत्व रसायण पाये रे ॥ प्र० ॥ प्रभु भगते निज चित्त बसाये, भाव रोग सिट जाय रे॥ प्र०॥ ७॥ जिनवर वचन अमृत अनुसरिये, तःवरमण आदरिये रे॥ प्र०॥ द्रव्यभाव आश्रत्र परिहरिये, देवचन्द्रपद् वरिये रे ॥ प्र० ॥८॥ इति ॥

## पार्श्वजिनस्तवन ।

आयो सही अब जाऊँ कहाँशर, शरणागतको शरणागत तेरी।। आ०।। तोहीं समान मिल्यो नहीं कोइ, ढूंढ कियों धरती सब हेरी।। आ०।। १।। होय दयाल महा प्रभुजी अब, आन भई तुमसे भेट मेरी ॥ आ०॥ २ ॥ दास कल्याण करें विनती सुण, पार्श्वनाथ सुपारस मेरी ॥ आ० ॥ ३ ॥

### श्रीअजितजिनस्तवन ।

(राग-आसाऊरी मारू मन मोह्युरे थीविमलाचलें रे-ए देशी)

पंथहो निहालूं रे बीजा जिन तणो रे ॥ अजित अजित गुणधाम ॥ जेतें जीत्यारे तेणे हुं जीतिओ रे ॥ पुरुष किस्युं मुझनाम ॥पंथ०॥१॥ चर्मनयणे करी मारग जोवतां रे ॥ भूल्यो सयल संसार । जेणे नयणे करी मारग जोड्ये रे ॥ नयण ते दिन्यविचार ॥पंथ०॥ २ ॥ पुरुष परंपर अनुभव जोवतां रे ॥ अंधो अध पुलाय ॥ वस्तु विचारि रे जो आगमें करी रे ॥ चरणधरण नहीं ठाम ॥ पंथ० ॥३॥ तर्क विचारें रे वादपरपरा रे ॥ पार न पहोंचे कोय ॥ अभिमते वस्तु रे वस्तुगतें कहे रे ॥ ते विरला जग जोय ॥ पंथ० ॥ ४ ॥ वस्तु विचारें रे दीन्यनयणतणो रे ॥ विरह पड्यो निरधार ॥ तरतम जोगे रे तरतम वासना रे ॥ वासित बोध आधार ॥ पथ० ॥ ५ ॥ काललिध लही पंथ निहालसु रे ॥ ए आस्या अविलय । ए जन जीवे रे जिनजी जाणजो रे ॥ आनंदधन मत अंव ॥ पंथ० ॥ ६ ॥

### श्रीचंद्रप्रभुस्तवन ।

देखण देरे सखी मुने देखण दे ॥ चद्र प्रभु मुखंचद ॥ स० ॥ हपशभरसनो कद ॥ स० ॥ गतकलिमलदुःख दंद ॥ स० ॥ १ ॥ सुहमनिगोदे न देखिओ ॥ स० ॥ बाद्र अतिहि विशेष ॥ स० ॥ पुढ्वी आउ न लेखिओ ॥ स० ॥ तेड वाड न लेस ॥ स० ॥ २ ॥ वनस्पति अति घण दिहा ॥ स० ॥ दीठो नहीं दीदार ॥ स० ॥ वि-ति-चर्डारंदी जल लिहा ॥ स० ॥ गतसन्नी पणधार ॥ स०

।। ३ ।। सुर तिरि निरय नित्रासमां ।। स० ।। मनुज अनाग्ज साथ ।। स० ।। अपजत्ता प्रतिभासमां ।। स० ।। चतुर न चढीयो हाथ ॥ स० ॥ ४ ॥ एम अनेक थल जागियें ॥स०॥ दरिमण विणु जिनदेव ॥ स० ॥ आगमथी मत जाणियें ॥ स० ॥ कीजे निरमल सेव ॥ स० ॥ ५ ॥ निरमल साधु भगति लडी ॥ स० ॥ योग अवंचक होय ।। स० ।। किरिया अवंचक तिम सही ।। स० ।। फल अवंचक जाय ॥ स० ॥ ६ ॥ प्रेरक अवसर जिनवरू ॥ स० ॥ मे। हनीय क्षय जाय ।। स० ।। कामित पूरण सुरतरु ।। स०।। आनंदः घन प्रभु पाय ।। स॰ ।। ७ ।।

### आदि-जिनस्तवन।

क्यों न भये हम मेार, विमलगिरि क्यों न भये हम मेार। क्यों न भये हम शीतल पानी, सींचत तरुवर छे।र । अहिनिशि जिनजीके अंग पखालत, ते।हत कर्म कठे।र । १ । क्यों न भये हम बावन चंदन, और केसरकी छोर। क्यों न भये हम मेगगरा मालनी. रहते जिनजीके मौर । २ । क्यों न भये हम मृदंग झालरिया, करत मधुर ध्वनि घार । जिनजीके आगल नृत्य सुहावत, पावत शिवपुर ठौर।३। जग मंडल साचा ए जिनजी, और न देखा राचत मार। समयसुन्दर कहे ये प्रभु सेवा, जन्म मरण जरा नहीं और। ४। इति।

## आदि-जिनस्तवन।

्जगदानंदन, सब ही के मन भावे। सा०। १।हय गय रथ आज ऋषभ घर आवे से। देखे। माई । आ० । रूप मने।हर पायक केई कन्या, छे प्रमु वेग बधावे । सो०। २। केई मुक्ताफल थाल विशाला केई मणि माणक लावे। सौ०। ३। श्रीश्रेयासकुमार दानेश्वर, इक्षुरस दान वैरावे। सो०। ४। उत्तम दान अधिक अमृतफल साधु कीर्नि गुण गावे। से।०। ५।

### महावीरस्वामिस्तवन ।

(कडखानी-देशी)

तार हो तार प्रभू मुज सेवक भणी जगतमां एटलं सुजश लीते। दास अवगुण भर्यो जागी पातातणो । इयानिधि दीन पर दया कीजे । १ । ता० । राग द्वेषे भर्यों मोह वैरी नड्यो । लोकनी रीतमा घणुए रातो ॥ क्रांध वश धमधम्यो । शुद्धगुण नवि स्म्यो । भम्यो भवमांहे हुं विषय मातो । २ । ता० । आदर्यो आचरण स्रोक उपचारथी। शास्त्र अभ्यास पण कांड् कीधो।। शुद्ध श्रद्धान वली आत्म अवल्य वितातेहवो कार्य तेणे के न सीधो। ३। ता०। स्वामि दर्शन समो। निमित्त लही निर्मले।। जा उपादान ए ग्रुचि न थाही।। देाप केा वस्तुने। अहवा उद्यम तणा । स्वामि सेवा सही निकट रासे । ४ । ता० । स्वामि गुण ओळखी । स्वामिने जे भजे । दर्शन शुद्धता तेह पामे।। ज्ञान चारित्र तप वीर्य उछासथी। कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे । ५ । ता० । जगत वत्सल महावीर जिनवर सुणी। चित्त प्रभु चरणने शरण वास्यो ॥ तारजो वापजी विरुद निज राखवा दासनी सेवना रखे जाेशा । ६ । ता० । विनती मानजे। शक्ति ए आपजे।। भाव स्याद्वादता शुद्व भासे।। साधि साधक दशा । सिद्धना अनुभवे । देवचंद्र विमल प्रभुता प्रकाशे । ७। ता०। इति ।

### पंचमीका बडा स्तवन।

प्रणमु श्रीगुरुपाय निर्मल ज्ञान उपाय पंचभी तप भणुए, जन्म सफल गिणु ए।। १।। चउनीसमो जिनचन्द, केवल्रज्ञान दिणंद। त्रिगंडे गहगद्यो ए, भवियणने कह्यो ए।। २।। ज्ञान बहू संसार, ज्ञान मुगति दातार। ज्ञान दीने। कह्यो ए, साचे। सहह्यो ए।। ३।। ज्ञान लोचन सुविलास, लें।कालें।क प्रकाश। ज्ञान विना पशु ए, नर जाणे किस्युं ए।। ४।। अधिक आराधक जाण, भगवतीसूत्र प्रमाण। ज्ञानी सर्वतु ए, किरिया देशतु ए।। ५।। ज्ञानी श्वासे।च्छास, करम करे जे नास। नारकीने सही ए, के।ड वरस कहीं ए।। ६।। ज्ञान तणे। अधिकार, बे।ल्या सूत्र मझार। किरिया छ सही ए, पण पाछे कही ए।। ७।। किरिया सहित जे। ज्ञान, हुने तो अति परधान। सोनाने सूरे। ए, शंख दूधे भर्यो ए।। ८।। महानिशीथ मझार, पंचमी अक्षर सार। भगवंत भाखिये। ए, गणधर साखिये। ए।। ९।।

### ढाल २-- कालहराकी देशी।

पंचमीं तपविधि सांभळा, जिम पामा भव पारेारे। श्री अरिहत इम उपिद्शे, भवियणने हितकारे। रे॥ पं०॥ १॥ मिगसर माह फागुण भला, जेठ आषाढ वैशाखा रे। इण षद्र मासे लीजिये, शुभ दिन सद्गुरु शाखा रे॥ पं०॥ २॥ देव जुहारी देहरे, गीतारथ गुरु वंदीरे। पाथी पूजा ज्ञाननी, सगति हुवे ता नंदीरे॥ पं०॥ ३॥ वेकर जाडी भावसुं, गुरुमुख करे। उपवासा रे। पचमी पडिक्कमणा करी, पढे। पंडित गुरु पासा रे॥ पं०॥ श्री। जिण दिन पद्धमी तप करे।, तिण दिन आरंभ टाले। रे। पद्धमीस्तवन

थुई कहा, ब्रह्मचारिज पिण पाले। रे ॥ प० ॥ ५ ॥ पांच मास लघु पञ्चमी. जावजीव उत्कृष्टी रे । पांच वरस पांच मासनी, पञ्चमी करे। ग्रुभ दृष्टि रे ॥ प० ॥ ६ ॥ इति ॥

### बाल ३—उल्लालेकी देशी।

हवे भवियण रे पंचमी ऊजमणा सुणा, घर सारूं रे बारू धन खरचे। घणे। ए अवसर रे आवंता विल दे।हिला, पुण्य जागे रे धन पामतां से।हिला ।। ( उहाला )-साहिला विलय धन पामतां पिण धर्मकाज किहां वली, पचमी दिन गुरु पास आवी किजीये काउरसग्ग रही । त्रग ज्ञान दरिसण चरण ठीकी देई पुस्तक पूजिये, थापना पहिली पूज केसर सुगुरु सेवा कीजिये ।। १ ।। (ढाल)-सिद्धांतनी रे पांच परत वीटांगणा, पांच पूठारे मुखुमल सूत्र प्रमुख तणा पांच डेारारे छेखण पांच मजीसणा, वासकूंपारे कांवी वारू वतरणा ।। ( उल्लाका )-वतरणा वारू विल य कमली पाच झिलिनल अतिभली, स्थापनाचारिज पाच ठवणी मुहपत्ती पडपाटली। पटसूत्र पाटी पच काेथली पच नवकार-वालियां, इण परे श्रावक करे पद्ममी ऊजमणुं चजवालियां ॥ २ ॥ (ढाल )-वेलि देहरे रे स्नात्र महोत्सव किजिये, घर सारूरे दान विल तिहा दीजिए। प्रतिमाजीने रे आगल ढेावणुं ढेाइए, पूजानां रे जे जे उपगरण जाेइये ॥ (चहालें))जाइये उपगरण देवपूजा काज कडश भृंगार ए, आरति मगल थाल दीवा धूपधाणुं सार ए। घनसार केशर अगर सुखह अंगल्रह्णे। दीसए, पंच पंच सघली वस्तु ढेावे। सगतिसु पचवीश ए ॥ ३ ॥ (ढाल)-पंचमीतारे साहम्मी सर्व निमाहिये, रात्रिजगे रे गीतरसाल गवाडिये । इण करणीरे करतां ज्ञान आराधिये, ज्ञान

दिसण रे उत्तम मारग साधियें।। (उल्लालें।)-साधियें मारग एह करणी ज्ञान लिहिये निरमलें।, सुरलें।क ने नरलें।कमांहे ज्ञानवंत ते आगलें। । अनुकमें केवलज्ञान पामी शाश्वता सुख जे लहे, जे करे पचमो तप अखंडित वीर जिणवर इम कहे।। ४।। (कलश) एम पंचमी तप फल प्ररूपक वर्द्धमान जिणेसरा, मैं थुण्या श्री अरिहंत भगवंत अतुल बल्ल अलवेसरा। जयवंत श्रीजिनचंदसूरिज सकलचंद नमसिये।। वाचनाचारिज समयसुन्दर भगतिभाव प्रशंसिया।। ५।। इति।।

# पश्चमीका लघु स्तवन ।

पंचमी तप तुमे करे। रे प्राणी, निर्मल पामो ज्ञान रे। पहिलं ज्ञान ने पीछे किरिया, नहीं कीई ज्ञान समान रे।। पं०।। १।। नंदीसूत्र में ज्ञान वखाण्युं, ज्ञानना पंच प्रकार रे। मित श्रुत अवधि अने मतः पर्यव, केवलज्ञान श्रीकार रे।। पं०।। २।। मित अट्ठावीस श्रुत चउदे वीश, अवधि छे असंख्य प्रकार रे। देाय भेदे मनः पर्यव दाख्यु, केवल एक प्रकार रे।। पं०।। ३।। चद्र सूरज ग्रह नक्षत्र तारा, तेखुं तेज आकाश रे। केवलज्ञान समे। नहीं कीई, लेकालोक प्रकाश रे।। प०।। ४।। परसनाथ प्रसाद करीने, महारी पूरे। उमेद रे। समयपुद्र कहे हुं पामुं, ज्ञानने। पांचमे। भेद रे।। पं०।। ५।। इति।।

# पार्श्वजिनस्तवनम् ।

अमल कमल जिम धवल विराजे, गाजे गोडी पास। सेवा सारे जेहनी, सुर नर मन धरिय उल्लास ॥ १ ॥ से।भागी साहिब मेरा वे, अरिहां सुग्यानी पास जिणंदा वे ॥ आंकणी ॥ सुंदर सूरित मूरित सोहे, मे।मन अधिक सुहाय। पलक पलकमें पेखतां मानु, नव निव विय देखाय। २ । से।भा०। अ० । भवदुःखर्भजन जनमन 

### एकादशीका वडा स्तवन ।

समनसरण वेठा भगवत, घरम प्रकाशे श्रो अरिहत। बारे परपदा, बैठी जूडी, मिगसिर शुदि इंग्यारस वडी । १। मिह्नताथना तीन कर्याण, जनम दीक्षा ने केनलज्ञान। अर दीक्षा लीघी रूनडी। मि०। २। निमने उपनुं केनलज्ञान, पांच कर्याणक अति परधान। ए तिथिनी मिहमा एवडी। मि०। ३। पाच भरत ऐरवत इम हीज. पाच कर्याणक हुवे तिमहीज। पंचासनी संख्या परगडी। मि०। ४। अतीत अनागत गणतां एम, देाहसौ कर्याणक धाये तेम। कुण तिथि छे ए तिथि जेनडी। मि०। ५। अनन्त चेावीसी इणपरें गिणा, लाभ अनन्त उपवासा तणा। ए तिथि सह

तिथि शिर राखडी ॥ मि० ॥ ६ ॥ मौनपणे रह्यां श्रीमहिनाथ, एक दिवस संयम व्रत साथ । मौनतणी प्रवृत्ति इम पडी ॥ मि० ॥ ७ ॥ अठ पुहरी पेासह लीजिये, चौविहार विधिसु कीजिये । पण परमाद न कीजे घडी ॥ मि० ॥ ८ ॥ वरस इग्यार कीजे छपवास, जावज्ञोव पण अधिक छल्हास । ए तिथि मेाक्ष तणी पावडी ॥ मि० ॥ ९ ॥ उजमणुं कीजे श्रीकार, ज्ञाननां छपगरण इग्यारे इग्यार । करो काछस्सग गुरु पाये पडी ॥ मि० ॥ १० ॥ देहरे स्नात्र करीये वली पेाथी पूजीये मनरली । मुगतिपुरी कीजे छकडो ॥ मि० ॥ ११ ॥ मौन इग्यारस महोद्धं पर्व, आराध्यां सुख लहिये सर्व । व्रत पश्चक्खाण करे। आखडी ॥ मि० ॥ १२ ॥ जेसल सेाल इक्याशी समे कीधुं स्तवन सहु मन गमे। समयसुंदर कहे करे। द्यावडी ॥ मि० ॥ १३ ॥ इति ॥

### श्रीवीरजिनविनतिरूप-अमावसका स्तवन।

वीर सुणा मेारी विनती, कर जाडी है। कहुं मननी बात । बालकनी परे विन्तुं, मेारा स्वामो है। तुमे त्रिभुवन तात ।। वीर० ।। ।। १।। तुम दरशणविण हुं भम्या, भवमांहे हे। स्वामो समुद्र मझार । दुःख अनंतां में सहां, ते कहेतां है। किम आवे पार ।। वी० ।। २ ।। पर उपकारी तूं प्रभु, दुःख भाजे हे। जग दीनद्याल । तिण तेारे चरणे हुं आवीया, स्वामी मुजने हे। निज नयण निहाल ।। वी० ।। ३ ।। अपराधी पिण उद्धर्या, ते कीधी हे। करुणा मेारा स्वाम । परम भगत हुं ताहरा, तेने तारा है। नहीं ढीलने। काम ।। वी० ।। ४।। श्रा भूलपाणी प्रति बूझन्यो, जिण कीधा हे। तुझने उपसर्ग । इंख दीया चण्डके।सीये, ते दीधा है। तसु आठमे। स्वर्ग ।। वी० ।। ५।। गे।शाले।

दूर। तुम नामे वांछित फले, तुम नामे हे। मुझ आणंदपूर। वी०। १८। (कल्रश) इम नगर जेसलमेर मंडण तीर्थंकर चौवीसमा, शासनाधीश्वर सिंहलंछन सेवतां सुरतक समा। जिणचन्द त्रिशला-मात नन्दन सकल्चन्द कलानीला वाचनाचारिज समयसुन्दर संथुण्या त्रिसुवनतिला। वी०। ११। इति।

## पूर्णिमाका स्तवन ।

श्रोसिद्धाचल मंडल स्वामीरे, जगजीवन अंतरजामीरे। एते। प्रणमुं हु शिरनामी, जात्रीडा जात्रा नवाणुं करियेरे-एते। करिये ते। भवजल तरिये ।। जा० ।। १ ।। श्रीऋषभ जिनेश्वर रायारे, जिहां पूर्व नवाणुं आयारे । प्रभु समवसर्या सुखदाया ॥ जा० ॥ २ ॥ चेत्री पूनम दिन वखाणुंरे, पांचके।डीमुं पुंडरीक जाणुंरे।जे पाम्या पद निरवाणुं॥ जा० ॥ ३॥ निम विनमि राजा सुख साते रे, वे वे काडी साधु संघा-तेरे। एता पहाता पद छे।कांते।। जा०।। ४।। काति पूनमें कर्मने तोडीरे, जिहां सिद्धा मुनि दश काडीरे। ते तो वंदी वे कर जाडी।। जा० ॥५॥ इम भरतेसरने पाटेरे. असंख्याता मुनि थीर थाटेरे। पाम्या मुगति रमणी ए वाटे जा० ॥ ६ ॥ देाय सहस मुनि परिवाररे थाव चासुत सुखकाररे। सयपंच सैलग अणगार ॥ जा० ॥७॥ वली देवकी सुत सुजगीसरे. सिद्धा बहु जादव वंशरे। ते प्रणमु रे मन हंस ॥ जा० ॥ ८॥ पांचे पांडव एणे गिरि आयारे, सिद्धा नव नारद ऋषि रायारे । वली सांव प्रद्युम्न कहाया ।। जा० ।। ९ ।। ए तीरथ महिमा वंतरे, जिहाँ साधु सिद्धा अनन्तरे । इम भाषे श्रोभगदंत ।।जा० ॥१०॥ - उत्र गिरि समा नहीं कायरे तीरथ सघला मैं जे।यरे। जे फरस्यां

प वन हे। य। जा०।। ११।। एक उआहारी सचित परिहारीरे, पदचारी ने भूमिसथारीरे। गुद्ध समिकत ने ब्रह्मचारी।। जा०।। १२।। एम छहरी जे नर पाछेरे, बहु दान सुपात्रे आछेरे। जनम मरण भय टाछे।। जा०।। १३।। घन घन ते नर ने नारीरे, भेटे विमछावछ एक तारीरे। जाउ तेहनी हुं बिछहारी।। जा०।। १४।। श्री जिन-घन्दसूरि सुग्सायेरे, जिनहर्ष हिए हुछसायेरे। इम विमछावछ गुग गाये।। जा०।। १५।। इति।।

### दादा श्रीजिनदत्तसूरिजीका स्तवन।

सिरि सुयदेव पसाय करी, गुरुश्री जिनदत्तमूरि । वदि सूखरतर-गच्छरयण, सूरि जेम गुणपूरि ॥१॥ संवत इग्यारह वरसइ बत्ती-सई जसु जम्म । वाछिग मंत्रि पिता जगणी बाह्डदे सुरम्म ॥२॥ इकतालइ जिणवइ गहिय गुणहत्तरइ जसु पाटि । वइसाख वि छिंद्र दिणि पय पणमी सुरधाटि ॥३॥ अंत्रह सावइ कर लिहिय, सेविन अक्षर अंव। जुगप्पहाण जिंग पयदीयउए, सिरि सेहिमपिड विव ।। ४ ।। जिणि चउसिंदू जे।गिण जिणय, खित्तवाल वावत्र । साइणि हाइणि विङ्जुलिय पुद्वइ नामि न अन्न ॥५॥ सूरिमन्त भछ करि सिहेय साहिय जिग घरणिंह। सात्रय सात्रिय छङ्ख इग. पहिचोहिय जिणविंव ॥ ६ ॥ अरि करि केसरि दुदूरल चउविह देव निकाय । आग न छेापइ केाइ जगह. जप्तु पगमइ नर राय ।। ७॥ संवत वार इग्यार समइ अजयमेर पुरि ठाणि । इग्यारिसि आसाढ सुदि सग्गिवति सुद झाणि ॥ ८ ॥ श्रीजिनबहुद्पृरि पए श्रीजिगद्त मुर्गिः । विग्वहरण मङ्गल करण, करउ पुण्य आनद् ॥ ९॥ इति ॥

# दादा श्री जिनकुशलसूरिजीका स्तवन।

रिसभ जिणेसर से। जया, मंगळकेळि निवास। वासव वंदियपय-कमल, जग सहु पूरइ आस ॥ १ ॥ ( चडपइ )-चंदकुल वर पूनिम चंद. वंदर श्री जिनकुशल मुणिंद । नाम मंत्र जसु महिम निवास, जा समरइ तसु पूरे आस ॥ २॥ मरुमंडव समियाणा गांम, घण कण कंचन अति अभिराम। जिहां वसइ जिल्हागर मंत्रि. जइत-सिरि तसु धरणी कलित्र ॥ ३॥ जसु तेरेसइ तीसइ जम्म, सइ-तालइ सिर संयम रम्म । पाटण सतहत्तरइ जसु पाट, निव्यासिई तसु सुरगइ बाट ॥ ४ ॥ भूमंहल सुरगइ पायाल, अचिराचिर जुग इण कलिकाल । प्रभु प्रताप निव मानइ साय, मइ निव नयणे दिठा जाय ।। ५ ।। निरधन लहइ धन धन्न सुवन्न, पुन्नहीण पामइ बहु पुन्न । असुखी पामइ सुख संतान, एकमनइ करतां गुरु ध्यान ॥६॥ प्रभु समरण आपद सहु टलइ, सयय शांति सुख संपत्ति मिलइ। आधि वयाधि चिंता संताप, ते छडी निव मंडई वयाप ॥७॥ पाप दे। निव छागे तिहां, प्रभु दरसण उत्कंठा जिहां। सेवंतां सुरतरुनी छाहि, निश्चय दालिद्र मेटइ बांहि ॥ ८॥ विसहर विसनर विसनरनाह, भूत प्रेत ग्रह व्यन्तर राह। प्रभु नामइ जे न करइ पीड, भाजइ मावठ भवभय भीड ॥ ९ ॥ रोग सेाग सवि नासइ दूर, अंधकार जिम खगइ सूर। मूरख फिटी पडित थाय, प्रभु पसाय दु ख दुरिय पुछाय ॥ १० ॥ दिन दिन जिनशासन उद्योत, तिहा अच्छइ भव सायर पेात । से। सद्गुरु मइ भेटड आज, रलीय रंग सीधा सिव काज ।। ११ ।। (ढाल )—आज घर आंगण सुरतरु फलिये।, चतामणि कर कमछे मिछियो। उदयो परमाणंद घरे॥ १२॥ आज

दिह मइ धन्ने गिणियो जुगपवरागम जो मइ थुणियो। चद्रगच्छ महि मानी लोए ॥ १३ ॥ कांई करो पृथिवीपति सेवा, कांइ मनावो देवी देवा। चिंता आणो कांई मने ॥ १४ ॥ वार वार ए कवित भणो जइ. श्री जिनकुशलस्रि समस्जिइ। सरइ काज आयास विणे ॥ १५ ॥ संवत चउद इक्यासी वरसइ मुलक वाहणपुरमे मन हरसइ। अजिय जिणेसर वरभवह ॥ १६ ॥ कीयो कवित ए मगल कारण विघन हरण सहु पाप निवारण, कोई मत ससो धरो मनइ ॥१७॥ जिम जिम सेवइ सुर नर राया, श्री जिनकुशल पाया। जयसागर उवज्झाय थुणे ॥ १८ ॥ इम जो सद्गुक गुण अभिनदइ ऋिंद्ध समृद्धि सो चिर नदई। मनविंदित फल हुवो ए॥ १९ ॥ इति ॥

### दादा गुरुका सवईया।

वावन वीर किये अपणे वस चौसठ जोगण पाय लगाई, डाइण साइण व्यतर खेचर, भूतरु प्रेत पिशाच पुलाई ॥ वीज तडक, कडक. भटक, अटक रहे जु खटक न काई। कहे धर्मसिंइ लंघे कुण लीह टीये जिनदत्त की एह दुहाई ॥ १ ॥ राजे थुम ठोर ठोर एसो देव नहीं ओर, दादो दादो नामते जगत्र जस्स गायो है। अपणे ही भाय भाय पूजे लख लोक पाय, प्यासनकू रान मांझ पानी आन पायो है ॥ वाट घाट शत्रु थाट हाट पुरपाटणमें, देह गहे नेहसुं कुशल वरतायो है। धर्मसिंह ध्यान धरे सेवकां कुशल करे साचो धी जिनकुशल गुरु नाम युं कहायों है ॥ २ ॥ इनि ॥

# ॥ श्रीपार्श्वजिनस्तवनम् ॥

॥ तु मेरे मनमे तु मेरे दिल्लमे. ध्यान घहं पल पलमे ॥ पास १९ जिणेसर अन्तरजामी, सेव कर्ल छिन छिनमें ।।तु०।।१।। काहूको मन तरुणीशु राच्यो, काहूको चित्त धनमें ।। मेरो मन प्रभु तुमहीशुं राच्यो, ज्युं चातक चित्त घनमें ।। तुं० ।। २ ।। जे।गीसर तेरी गति जाणे, अलख निरंजन छिनमें ।। कनककी त्तिं सुखसागर तुमही, साहिब तीन भुवनमें ।। तुं० ।। ३ ।। इति ।।

# ।। निर्वाणकल्याणकस्तवनम् ।।

मारगदेशक मोक्षनो रे केवलज्ञान निधान ॥ भावदयासागर प्रभु रे, पर उपकारि प्रधानो रे ।। १ ।। वीरप्रभु सिद्ध थया, संघ सकल आधारो रे । हिव इण भरतमां, कुण करशे उपगारो रे ।। वीर० ।। २ ।। नाथ विहुणूं सैन्य च्युं रे, वीर विहुणो रे सघ ।। साधे कुण आधारजी रे, परमानंद अभंगो रे ॥ वीर० ॥ ३ ॥ मात विहुणा बाल ज्युं रे, अरहांपरहां अथडाय ।। वीर विहुणा जीवडा रे, आकुल व्याकुळ थाय रे ।। वीर० ।। ४ ।। सशय छेदक वीरने। रे, विरह ते केम खमाय ? ॥ जे दीठे सुख उपजे रे, ते विण किम रहिवाय रे ?॥ वीर ।। ५ ॥ निर्यामक भवसमुद्रनो रे भव अटवी सत्थवाह ॥ ते परमेसर विण मिल्यांरे, किम वाघे उत्साहो रे १॥ वीर०॥ ६॥ वीर थकां पण श्रुततणो रे, हुंता परम आधार ॥ हमणां श्रुत आधार छे रे, ए जिन आगम सारो रे ॥ बीर० ॥ ७ ॥ इण काळे सवि जीवने रे, आगमथी आनंद् ॥ ध्यावो सेवो भविजना रे, जिनपिडमा सुखकंदो रे वीर० ॥ ८॥ गणधर आचारिज सुनि रे, सहुने इण परसिद्ध ॥ भव भव आगम संगथी रे, देवचंद्र पद लीधो रे॥ वीर० ॥ ९ ॥ इति निर्वाणकस्याणकस्तवनम् ॥

### श्रावककी करणी।।

(चौपाई)

श्रवक तूं उठे परभात् । चार घड़ो हे पिछली रात ॥ मनमां समरे श्री नवकार। जिम पामे भवसागर पार ॥१॥ कवण देव कवण गुरु धर्म । कवण अमारु छे कुलकर्म ॥ कवण अमारो छे व्यवसाय । एवु चिन्तवजे मनमांय ॥ २ ॥ सामायिक लेजे मन शुद्ध । धर्मनी हियडे धरजे युद्ध ॥ पडिक्षमणु करे रयणी नणु । पातक आलोए भापणुं ।। ३ ।। कायाशक्ति करे पश्चक्खाण । सुधी पाले जिनवर आण ॥ भणजे गुणजे स्तवन सञ्ज्ञाय । जिण हुंति निस्तारो थाय ॥४॥ चितारे नित चऊदे नीम । पाले दया जीवता सीम ॥ देहरे जाई जुहारे देव । द्रव्यभावधी करजे सेव ॥ ५ ॥ पोशाले गुरुवन्दन जाय । सुणे बखाण सदा चित्त लाय ॥ निर्दूषण सुजता आहार । साधुने देजे सुविचार ॥ ६ ॥ सामिवत्सल करजे घणां । सगपण महे।टा साहमीतणा ।। दुःखिया होणा दीना देख। करजे तास दया सुविशेष ॥ ७ ॥ घर अनुसारे देजे दान । महोटासुं म करे अभि-मान ।। गुरुने मुखे लेजे आखडी । धर्म न मूकीश एके घडी ।। ८ ॥ वारु शुद्ध करे व्यापार । ओछा अघिकानी परिहार ।। म भरीश केनी कूड़ी साख । कूड़ा जनसुं कथन म भाख ॥ ९ ॥ अनन्तकाय वहीये वत्रीस । अभद्य वावीसे विसवावीश । ते भक्षण निव कीजे किसे । काचां कवला फल मत जिमे ॥ १० ॥ रात्रिमोजनना बहु देेाप । जाणीने करजे संते प ॥ साजी सावृ छोह ने गुली । मधु धावडी मत वेचे। वजी ॥ ११ ॥ वली म करावे रंगण पाम । दृषण घगा कहाां छे तास ॥ पाणी गलने वे वे वार । अणगल पीता देश अपार ॥१२॥ जीवाणीना करने यत्र । पातक छंडो करने पुण्य ।। छाणा इंघण चूछो जोय। वावरजे जिम पाप न होय ॥ १३॥ घृतनी परे वावरजे नीर । अणगल नीर म धोईश चीर ॥ ब्रह्मव्रत सुघू पालजे । अति-चार सघछा टाळजे ॥ १४ ॥ कह्यां पन्नरे कमीदान । पापतगी परि हरजे खाण ।। कशु म लेजे अनरथदंड । मिध्या मेल म भरजे विंड ।। १५ ।। समिकत शुद्ध हियडे राखजे । घोल विचारीने भाखजे ।। पांच तिथि म करो आरंभ । पालो शीयल तजो मन दम्भ ॥ १६ ॥ तेल तक घृत दूघ ने दही । ऊघाडा मत मेलो सही ।। उत्तम ठामें खरचो वित्त । परउपकार करे। ग्रुभचित्त ॥ १७ ॥ दिवसचरिम करजे चौविहार। चारे आहारतणो परिहार।। दिवस तणां आलोए पाव । जिम भांजे सघला संताप ॥ १८ ॥ सध्याये आवर्यक सांचवे। जिनवर चरण शरण भव भवे।। चारे शरण करी हृढ़ होय। सागारी अगसण छे सोय ॥ १९ ॥ करे मनोरथ मन एहवा। तीरथ शत्रुक्के जायवा।। समेत्रिक्षर आवू गिरनार। भेटीश हुं धन धन अवतार ।। २० ।। श्रावकनी करणी छे एह । एहथी थाये भवनो छेइ।। आठे कर्म पडे पातला। पापतणा छूटे आमला ॥ २१ ॥ वारु लहिये अमर विमान । अनुक्रमे पामे शिवपुर धाम ॥ कहे जिनहर्ष घणे ससनेह। करणी दुःखहरणी छे एह ।।२२।। इति।।

## जैनतिथि मन्तव्य।

पृच्यपाद श्रोमद् हरिमद्रस्रीश्वरजी महाराजकृत तत्त्वतरिगणी यन्थका तथा श्रीउमाम्बानिजी महाराज कृत आचारवहःभादि यन्थों हा यह फरमान है:—

तिहि पडणे पुन्या तिहि। कायन्या जुत्त धम्म कज्जेव।।
"उद्सी विलोवे। पुण्णमिश्र पिक्खपडिक्समणं॥ १॥

<u>वर्ध.—ितिथिका क्षय हो तो पूर्व तिथि मे धर्मकार्थ करना युक्त है,</u> चोदसका क्षय हो तो पूर्णिमाको पक्खी प्रतिक्रमण करना चाहिये।

व्याख्या.—ितिथि मात्रमेंसे कोई तिथिका क्षय है। ते। उस तिथि सम्बन्धी धर्मकृत्य उसकी पूर्वितिथिमे करना ये। य है, परन्तु यदि चतुर्रशीका क्षय है। ते। पूर्णिमा या अमावास्थामें पाक्षिक प्रतिक्रमण करना चाहिये, कारण कि समीपमें रहीं हुई पर्वतिथि (पूर्णिमा-अमावस्था) को छे। इ कर अपर्वतिथिमे पर्वतिथिका आराधन करना युक्त नहीं है।

अश्वाका:- कदाचित् यहांपर केाई महानुभाव यह प्रश्न करे, कि यदि पर्वतिथिका आराधन अपर्वतिथिमे नहीं करना ते। अष्टमी आदिके क्षय होनेपर तत्सम्बवी धर्मकृत्य सप्तमी आदिके। करना कैसे उचित हो सकेगा ?

उत्तर:- प्रिय सज्जनवरों ! हमका पर्वतिथिका कृत्य पर्वतिथिमे ही इष्ट हैं; परन्तु अनन्तर पर्वतिथिका योग न होनेसे पूर्वमे रही हुई सप्तमो आदिमे ही करना येग्य हैं; मगर नौमी आदिमे करना उचित नहीं।

पर्वतिधिका क्षय हो तो समीपमे रही हुई पर्वतिथिमे तत्संबंधी धर्मकृत्य करना इस हो नियमके अनुसार हे।ता है। सावत्सरिक पर्वकी चौयका क्षय हो तो पंचमीका सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करना मगर तीजके। नहीं, यह च्यान क्षयतिथिसंबंधी हुना।

तिहि चुड्हीए पुट्या गहिया । पडिपुत्रभोगसंजुत्ता ॥ इयरा नि माणणिजा । परं थोवात्ति न तत्तु हा ॥ १ ॥ तिथिकी वृद्धि हे। ते। पूर्वेतिथिमें धर्मकृत्य करना उचित है, दूसरी तिथि भी पर्वरूप मानी जाती है; परन्तु अल्परूपमें न तु पूर्व सदश।

व्याख्या:—पन्द्रह तिथियोंमें केाई तिथि बढे ते। उस सम्बन्धि धर्मऋत्य पूर्व तिथिमें करना, कारण कि समीपकी पर्वतिथिके। छोड़कर दूरवर्तिनी पर्वतिथिके। यहण करना यह तत्त्वदृष्टिसे अमान्य है।

आशंका:-के।ई महोदय यहांपर ऐसा आशंका करे, कि सूर्योंदय तिथि अपनेका मान्य हैं, फिर दूसरी माननेमें क्या बाधा है ?

उत्तर:-जिज्ञासु महाशयों ! आप स्वयं विचार कर सकते हैं, कि सूर्योदय व अस्त दोनों टाइममें रही हुई पूर्ण तिथिका छे। इ कर अरुप समयवर्तिनी द्वितीय तिथिका मानना कहांतक ठीक हो सकता है ? पण्डित जन विचारें।

# (विशेष विचार)

मास प्रतिबद्ध जितने पर्व है वे सब मासकी वृद्धिमें कृष्णपक्ष संबन्धि प्रथम सासमें व शुक्रपक्ष संबन्धि द्वितीय मासमें आराधन करना चाहिये; यह शास्त्रसम्मत व वृद्धपरंपरानुसार मान्य है।

पर्युषणपर्व दिनप्रतिबद्ध होनेसे आषाढ चौमासीसे पचासर्वे दिन करना ही शास्त्रसम्मत व युक्तियुक्त है। इति ।।

## स्रतक-विचार।

पुत्र जन्म हे।नेसे दिन १० दस सूतक । पुत्री जन्म हे।नेसे दिवस ११ ग्यारह सूतक । जिस स्त्रीके पुत्रपुत्री हे। उसके एक महिने तक सूतक । गाय, भेस, घोड़ी सांढ आदि अपने घरमें व्यावें

ते। दिन एक सूतक। अपने निश्राइमें रहे हुवे दास-दासीके पुत्र पौत्रादिका जन्म व मरण हो ते। दिन ३ तीन सूतक। जितने महीनेका गर्म गिरे उतने दिनका स्तुतक।

मृत्यु हे।नेसे दिन १२ वारह सूतक । पुत्र हे।ते ही मृत्यु पावे ते। दिन १ एक सूतक । परदेशमे मृत्यु हे। ते। दिन १ एक सूतक । गाय भेंस-घोडा-उट वगैरहका मृतक कलेवर जहांतक वाहर नहीं लेजाय तहांतक सूतक ।

जिसके जन्म-मरणका सृतक हो वे वारह दिन देवपूजा न करें।
मृतकके घरका जा मूळ खांधिया है। वह १० दस दिन और
अन्य घरका ३ तीन दिन देवपूजा न करे।।

जो मृतकको छुआ हो से। चौवीस प्रहर पिक्कमण न करे। यदि सदाका अखंड नियम है। ते। समता भावसे सवरमे रहे, परन्तु मुखसे नवकार मन्त्रका भी उच्चारण नहीं करे। स्थापनाचार्थ-जीके। हाथ न लगावे।

जा मृतकका नहीं छुआ है। सा मात्र आठ प्रहर पडिकमणा न करे अगर किसीका न छुआ है। तो स्नान से शुद्ध है। कर सब करे।

भेंसके दशा हो तब १५ पन्द्रह दिन पीछे दूध पीना कल्पे। गायके वशा हो तब १७ सत्तरा दिन पीछे दूध पीना कल्पे। यक्तीके जब दशा हो तब ८ आठ दिन पीछे दूध पीना कल्पे

प्रश्तुमती स्त्री चार दिन भांदादिका नहीं छुवे, चार दिन प्रति क्तमण न करे, पांच दिन देवपूजा न करे।

रोगादिने कारण नेहर स्त्रीना तीन दिन पीछे रक्त बहता दिखे ते। असरझाय नहीं, विवेकपूर्वक पतित्र होकर चार पाच दिन पीछे स्थापना पुस्तक छुवे, जिन दर्शन करे, अप्रपूजा करे, परन्तु अङ्गपूजा न करे, साधुके। पड़िछाभे।

ऋतुमती त्पस्या करे से। सफल हे।ती हैं परन्तु जिनपूजा, प्रति-क्रमणादि किया सफल नहीं हे।ती, ऐसा 'चर्चरी' प्रन्थमें कहा है।

जिसके घरमें जन्म-मरणका स्तृत हों वहां १२ बारह दिन साधु आहार-पाणी न वहरे-सूतकवालेके घरके जलसे १२ बारह दिन तक देवपूजा न करे-निशीथ सूत्रके सीलमे उदेशमें सूतकवालेका घर दुर्गमनीय कहा है।

गायके मूत्रमें २४ प्रहर पीछे, भेसके मूत्रमें १७ प्रहर पीछे, गाडर गवेड़ो घाड़ोके मूत्रमें ८ प्रहर और नरनारीके मूत्रमें अन्तर मुहूर्त्त पीछे संमूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं-विशेष प्रन्था-न्तरसे जानना।

### असज्झाय-विचार।

- १ धूंआरी पडे तहांतक असज्झाय।
- २ सर्व दिशाओं में लाल छाया तथा रजअरण्य सम्बंधी रज उडे, निरंतर पडे ते। तीन दिन उपरान्त असन्झाय।
- ३ मेघ वर्षते बुद्बुद्कर हो ते। तीन दिन उपरांत असङ्झाय।
- ४ छे। हे छां हें निरन्तर सात दिन उपरान्त वर्षते न रहे ते। अ०।
- ५ मांसवृष्टि, शिलावृष्टि, केशवृष्टि, घूलीवृष्टि जहां तक हे। वहांतक असज्झाय और जो रुधिरवृष्टि हे। ते। अहे।रात्र अ०।
- ६ बुदबुदा रहित निरन्तर वपे° ते। पांच दिन उपरान्त असज्झाय।

- ७ चेत्र सुदी ५ से पिड्वा तक असन्झाय-तेरस चौदस पूनम तीन दिन सध्याकाळें, अचित्त रज उड़ावणत्थं, चार छोगस्सका माउरसमा करे इसही प्रकार आसीज मासमे जानना।
  - ८ दश दिग् दाहमें १ प्रहर एक असन्झाय।
  - ९ अकाले गाजे ता प्रहर २ दे। असब्झाय।
- १० अकाले वीज उल्कापात हा ता प्रहर १ एक असन्झाय।
- ११ शुङ्कपक्षमें संध्याकाल पडिवा, वीज और तीजकी असःझाय परन्तु दशवैकालिक गिन सकते हैं।
- १२ अकाले मेघ वर्षे ता प्रहर १ एक असज्झाय।
- १३ भूकम्प हो प्रहर ८ आठ असज्झाय।
- १४ चन्द्रमहणकी जघन्यसे ८ आठ प्रहर और उत्कृष्टसे १२ प्र० अ०।
- १५ सूर्यमहणकी जघन्यसे १२ प्रहर उत्कृष्टसे १६ प्र० अ०।
- १६ आपाढ चौमासे पहिकामण ठानेसे लेकर प्रहर १२ अ०।
- १७ कार्तिक चौमासे पहिकमण पीछे पड़िवातक प्रहर १२ अ०।
- १८ जहातक परस्पर महादि युद्ध हो वहांतक असङ्झाय।
- १९ कल्ह युद्ध जहांतक है। वहांतक असन्झाय।
- २० डपाश्रयके पास स्त्रो पुरुपका जहातक कलह हो वहातक अ०।
- २१ फाल्गुन चौमासे रज पडिवाके दिन जहातक घूळ उडे वहांतक०।
- २२ अपराधीका दण्डादिसे जहांतक मार पडे तहांतक असन्झाय।
- २३ परचकादिका भय हो और जहातक न उपशमे तहातक अ०।
- २४ नगरमें प्रधान पुरुष विद्वंडे ते। अहे।रात्र असञ्झाय।
- २५ ज्यात्रयसे सात घरतक केाई पुरुष विद्देडे (विनाश हेा) तेा अ० ।

- २६ उपाश्रयसे से। हाथ पर्यन्त के।ई अनाथादि पुरुष मारा हुवा पड़ है। ते। जहांतक मृतक कलेवर न उठावे तहांतक अ०।
- २७-२८ से। हाथ दूरतक मनुष्यका रुधिर पड़नेसे अहे।रात्र अस ज्झाय-इसही प्रकार तिर्यचका समझना।
- २९ मनुष्यकी अस्थि, दांत, दाढादि पड़ा हुआ है। ते। से। हाथ दूरतक सूत्र पढना करुपे नहिं।
- ३० स्त्रीके। ऋतुधर्म आवे तो दिन ३ असन्झाय।
- ३१ आही नक्षत्रसे स्वातिनक्षत्र पर्यन्त गाज, वीज, मेघ वर्षे ते। असज्झाय नहीं।
- ३२ पुत्र प्रसवे दिन ७ और पुत्री प्रसवे दिन ८ अ०।
- ३३ कालग्रहण विना किये पढना गुणना नहीं, प्रहर १२ अ०।
- ३४ वैशाख बिदि १ अवण विदि १ कार्तिक बिदि १ मागसर बिदि १ ये चार महा पडवाकी असब्झाय—सूत्रकी असब्झाय ते। पहर बारा—विशेष यन्थान्तरसे जानना ॥ ॥ समाप्त॥

## वस्तु-काल-विचार।

चावल प्रहर ८, राव प्रहर १२, घेस प्रहर २०; छाश प्रहर २४, दहीं प्रहर १६, दूध प्रहर ४, कांजीवड़ा प्रहर २४, घेलिवड़ा प्रहर ४, तल्यावड़ा प्रहर ४, पुड़ो प्रहर ८, रोटी प्रहर ४ तथा ६, बाजरा उष्ण प्रहर १२, बाजरीकी खीचडी प्रहर ८, जवारकी खीचडी प्रहर ८, चावलकी खीचडी प्रहर ४।

सियाले आटा दिन १०, उन्हाले दिन ८, वरषाले दिन ५, सयाले पक्वान दिन ३०, उन्हाले दिन १५, वरषाले दिन ७, लहारे प्रमुद्धा कि ८ सियांचे कि ५, बर्यांचे कि ३, लहारे प्रमुद्धा कि ८ सियांचे कि ८, बर्यांचे कि ३, लहारे प्रमु र्घ कि, सियांचे कि ८, बर्यांचे कि ३, लहारे क्या कट कि ५, सियांचे कि १ १, बर्यांचे कि १ ३, १ सर्व बन्द्रांची कृषी पार्तांचे भिनोई हुई कि १ ६ ८, पार्ताचा लोही कृषी १८ वहा, भी तेखकी तकी हुई पृष्ठी २०—२४ प्रहर, बही कहा ८, वहीं कहा ४, सर्व वाल कहा ४-६ रायवा प्रहर ८, भीती तजी (बत्तु) १६ प्रहर।

इस प्रकार काटचे क्यान्त वन्तु चितत रसवाठी है। जाती है, अर्थान् वयन्य है। जार्ता है।। ।। समाप्त ।।

# अय श्रावकके चौदह नियम ॥

"सचित्त दन्न विगइ, वाणह तंत्रील वत्य कुसुमेसु । वाहण सयण विलेवण, वंभ दिसिण्हाण भत्तेसु ॥"

१ सिवत-तिसमें जीव-सत्ता है। ऐसे हरा शाक, फल फूल, क्या पानी आदि।

२ इब्य-जितनी चीज मुंहमें आवे ऐसी दाल, चावल, रोटी मिठाई आदिक वस्तुएँ।

३ जिगव-सव विगय १० हैं, इनमें से मधु १, मांस २, मक्खन ३, और मिर्ग ४ इनका तो सर्वथा त्याग करना चाहिये और प्रसि-घी, तेल, दूध, दही, गुड, और खांड (शक्कर) इनका वया घीसे वनाई हुई मिठाई वगैरेह का प्रमाण रखना।

१ ज्ञानह-ज्ञा, माजा आदि जा चीज पांव में पहनी जाय।

५ वनाल-पान, सुपारी, इलायची आदि ।

६ रस तो पहिनने ओहने में आहे ऐसे बख और

- ७ कुसुम जा सुघने में आने ऐनी फूछ, इतर आधि वस्तुएँ।
- ८ वाहन-हाथी घे।डा, बैल गाडी, मे।टर जहाज आदि किसी प्रकारकी सवारी।
- ९ शयन-शय्या, विछौना, परंग, कुरसी अबदि।
- १० विळेपन केशर, चन्रन, सुगंध, तेळ आदि जे। तीजें शरीर पर लगाई जावे।
- ११ ब्रह्मचर्य-परस्त्रीका सर्वया त्याग और अपनी स्त्रोसे भी सूई डेारे के न्यास से तथा बाह्य विनाद का प्रमाण करना।
- १२ दिशा और विदिशामें लम्बा-चौडा, उंबा-नीचा जानेका माप रखना।
- १३ स्नान-नहाने और हाय पैर घोनेका प्रमाग रखना।
- १४ भत्त अन्न पानी आदि चारों आहारोंमेंसे अपने लिये जितना चाहिये उसका तौल रखना।

#### छह काय।

- १ पृथ्तीकाय-मही, नमक आदि जे। खाने व उपभोग में आवे उसका प्रमाण रखना।
- २-अकाय-जा पानी नहाने धोने व पीने के काममें आवे उसका वजन रखना।
- ३ तेडकाय-चूल्हा, भट्टी चिराग अंगीठी आदि का प्रमाण करना।
- ४-वाउकाय-अपने हाथ से व हुकुम से जितने पखे चलाने में आवे उनकी गिनती रखना।
- ५-वनस्पतिकाय—हरा शाक फल आदिका वजन और इतनी जाति के खाने का प्रमाण करना।

६-त्रसकाय—त्रस जीवों के। मन. वचन काया से जानकर कभी नहीं मारना, अजाण का मिच्छा मि दुकड देना।
तीन कमी

१-असि—तलवार, बदूक, चाफ़् केंची आदि शस्त्र रखनेकी संख्या रखनी।

२-मिस-कागज, कमल, द्वात आदिका प्रमाण रखना। ३-छपि-खेती बगीचा आदिका प्रमाण करना।

इन नियमों के। पालन करने से जीव पापों के बोझ से हलका रहता है। यह बिना किसी तकली फके पापोंसे बचनेका एक सरल उपाय है। इन नियमोंके। प्रतिदिन स्मरण करनेसे आत्मा परम शांति पद प्राप्त करता है।

चीद्ह नियम चितारनेवाले आवक-आविकागण प्रातःकालमें स्योद्यके समय, और मायंकालमें स्योद्यके समय, शुद्ध भूमिपर घंठकर प्रथम तीन नवकार गिनके बाद चौदह नियमोंका चिन्तवन करे।

### निदावारक सञ्झाय।

निंदा म करने कोईनी पारकी रे, निंदानां बोह्यां महापाप रे॥ वयर विरोध वाधे घणे। रे, निंदा करतां न गणे माय वाप रे॥ निं०॥ १॥ दूर बढ़ंनी कां देखा तुम्हें रे, पगमा बढ़नी देखो सह कोय रे। परना मेळमा धोयां छगड़ां रे, कहो केम ऊज़ळां होय रे॥ नि॰॥ २॥ आप संभाले। सह को आपणा रे, निंदानी मूने। परी देव रे॥ थोड़े घणे अवगुग सह भयी रे, वेहनां नदीया चुए पेहना नेव रे॥ नि॰॥ ३॥ निदा करे ते थाये नारकी रे, तप

जप कींधु सहु जाय रे ॥ निंदा करो तो करजा आपणी रे, जेम छूटकवारो थाय रे ॥ निं० ॥ ४ ॥ गुण बहजा सहुका तणा रे, जेहमां देखा एक विचार रे ॥ कृष्णपरे सुख पामशा रे समयसुंदर सुखकार रे ॥ निं० ॥ ५ ॥ इति ॥

## श्रीसीताकी सज्झाय।

झलजलती मिलती घणी रे, झाली झाल अपार रें ।। सुजाण सीता।। जाणे केसू फूलियां रे लाल, राता खैर अंगार रे।। सु०।। ॥ १ ॥ धीज करे सीता सती रे छाछ ॥ शीतपणे परिमाण रे ॥ सु० ॥ लक्ष्मण राम खुशी थया रे लाल, निरखे राणा राण रे॥ सु० ।। २ ।। स्नान करी निरमल जले रे लाल, पावक पासे आय रे ।। सु०।। ऊभी जाणे सुरांगना रे लाल, अनुपम रूप दिखाय रे ।। सु० ॥ ३ ॥ नर नारी मिलियां घगां रे लाल, ऊभा करे हाय हाय रे।। सु०।। भरम हुई इण आगमें रें लाल, राम करे अन्याय रे।। सु० ।। ४ ।। राघव विन वांछये। हुवे रे लाल, सुपनेही नहिं के।य रे ।। सु॰ ।। ते। मुझ अगन प्रजालजे। रे लाल, नहिं ते। पाणी हे।य रे ॥ सु० ॥ ५ ॥ इम कहीं पेठी आगमें रे लाल तुरत अगन थया नीर रे ।। सु० ।। जाणे द्रह जलशुं भर्यों रे लाल, झीले धरम सुधीर रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ देव कुषुम-वरसा करे रे लाल, एह सती शिरदार रे।। सु०।। सीता धीजे उतरी रे छाछ, साखभरे संसार रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ रिखयात सहुके। थयां रे लाल, सघले थया उछरंग **रे**।। सु० ॥।। छक्ष्मण राम खुशी थया रे छाछ, सीता शोछ सुरंग रे।। सु॰ ।। ८ ।। जगमांहे जस जेहने। रे लाल, अविचल शील कहाय रे ॥ सु० ॥ कहे जिन हर्ष सतीतणा रे लाल, नित ामीजे पाय रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ इति ॥

### अनाथी ऋषीकी सज्झाय ॥

श्रेणिक रयवाडी चढ्यो, पेखिया मुनी एकत ॥ वर रूपकांते मे।हिया, राय पूछे रे कहेा विरतत ।। १ ।। श्रेणिकराय हुं रे अनाघी निर्मथ ॥ तिणमे लीघे। रे साधुजीने। पंथ ॥ भ्रे॰ ॥ ए आंकणी ॥ डण के।संबी नगरी वसे, मुझ पिता परिगल धन्न ॥ परिवार पूरें परवग्या हुं, छुं तेहने। रे पुत्र रतन्न ॥ श्रे० ॥ २ ॥ एक दिवस मुझ वेदना, उपनी ते न खमाय ॥ मात पिता सहु जुरी रहाा, ताही पण रे समाधि न थाय।। श्रे०।। ३।। गारडी गुण मन ओरडी, छारडी अवला नार ॥ वेारडी पीडा में सही, नहिं कीथी रे मेारडी सार ॥ श्रे॰ ॥ ४ ॥ बहु राजनैय बुरु।ईया, कीधा केाडी उपाय ॥ घावना चंदन चरचीया, पण ताेही रे दाह निव जाय ॥ श्रे० ॥ ५ ॥ वेदना जा मुझ उपशमे, ता छेउं संजमभार ॥ इम चिंतवतां वेदना गई वत होया रे हरप अपार ॥ श्रे० ॥ ६ ॥ जगमाहे की केहना नहिं ते भणी हुं रे अनाथ ॥ वीतरागना धरम सारिखा, काई नहीं रे मुगतिने। साथ ॥ श्रे० ॥ ७ ॥ कर जाही राजा गुण स्तवे, धन धन तं अनगार ॥ शेणिक समकित तिहां रुहे वांदी पहुंचे 🕇 नगर महार ॥ छे० ॥ ८ ॥ मुनिवर अनाथी गुण गावतां, कर्मनी नृदे कोही ॥ गणि समयसुंदर् तेहना, पाय बांदे दे वे कर जोही ॥ थे० ॥ ९ ॥ इति ॥

### श्रीजंबृडीप वा प्नमकी सऱ्झाय।।

जन्हीप से।हामणारे ॥ टाख जोजन परिमाणरे ॥ सुगुण नर पुनम रारी सम जाणियेरे टाट ॥ आकार एह पहिचान रे ॥ सु० ॥ १ ॥ षारि जाउ पाणी जिनतणीरे ॥ टा० ॥ हु' जाउं बार हजाररे ॥ सु०॥ वीर जिणदे दाखवीरे॥ छा०॥ जंत्रूपन्नती मझाररे.॥ सु०॥ ॥ २॥ नवखेत्रे करी से।भतोरे॥ छा०॥ भरतादिक मनुहाररे॥ सु०॥ कुछगिरि परवत अंतरेरे॥ छा०॥ रद्या मर्यादा धाररे॥ सु०॥ वा०॥ ३॥ महाविदेहे विच राजते।रे,॥ छा०॥ मेरु सुदर्शन जाणरे॥ सु०॥ छाख जे।जन ऊंचो कहा। रे॥ सु०॥ गजदंता चार पहिचाणरे॥ सु०॥ वा०॥ ४॥ पट्द्रह गिरिवर सहुभछारे॥ छा०॥ दोयमें गुण सत्तर एहरे॥ सु०॥ ॥ निवे नदी मे।टी कही रे॥ छा०॥ वीजी परिवारनी तेहरे॥ सु० वा०॥ ५॥ कर्माभ्योमें मुनिवरारे, कोड सहस्स नवरे जाण ॥ सु०॥ नव के।डी केवजी नमुरे॥ छा०॥ उत्कृष्टो परिमाणरे॥ सु०॥ वा०॥ ६॥ धर्म ध्यानने। जाणिये रे चे।थे। मेर अभिरामरे॥ सु०॥ छुणाचंद्र ध्यातां थकां रे॥ छा०॥ पामे अविचछ धामरे॥ सु० वारी॥ ॥ ७॥ इति जंत्रुद्वोपनी वा पुनमती सज्ज्ञाय सपूर्ण॥

# श्रीसमिकतकी सज्झाय।

समिकत नित्र छहुंरे एता रुल्या चतुर्गितमाहे ॥ त्रसथावरकी करणा कीनी जीव न एक विराध्या ॥ तीनकाल सामायिक करतां सुध उपयाग न साध्यो ॥ समिकत० ॥ १ ॥ झूठ बोलवाका व्रत लीना चारीका पण त्यागी ॥ व्यवहारादिकमां निपुण भयो पण अतरहिष्ट न जागी ॥ समिकत० ॥ २ ॥ ऊधंभुजा करी उंघा लटके भसमी लगाय धूम गटके ॥ जडाजूट सिर मूडे जुठो विणसरवा भव भटके ॥ समिकत० ॥ ३ ॥ निजपरनारी त्यागज करके ब्रह्मचारी व्रत लीधा ॥ स्वर्गीदिक याका फल पामी, निज कारज निव सीधो ॥ समिकत० ॥ ४ ॥ बाह्य किया सब त्याग परिष्रह द्रव्यलिंग धर



स्त्र. उपाध्याय मुनिष्री मुखसागरजी के शिष्य मुनि मंगलसागरजी

लीने। ॥ देवचद्र कहे या विध तो हमें यहुतवार कर लीने। ॥ समक्ति ।। ५ ॥ श्रीसमकितनी सङ्झाय सपूर्ण ॥

### प्रतिक्रमणकी सज्झाय।

कर पिटकमणो भावशुं दोय घडीशुभ झाण ॥ लाल रे ॥ परभव लामा जीवने, संबल मानु जाण ॥ लाल रे ॥ १ ॥ कर पिटकमणुं भावशु ॥ ए आंकणी ॥ श्रीमुग्न वीर समुचरे, श्रेणिकराय प्रतिबोध ॥ ला० ॥ लाख खडी सामा तणी, दीये दिनप्रति दान ॥ ला० ॥ २ ॥ कर० ॥ लाख परस लगते वली, एम दीये द्रव्य अपार ॥ ला० ॥ इक मामायिकनी तुला, नावे तेह लगार ॥ ला० ॥ ३ ॥ कर० ॥ सामायिक चर्डावसत्थो, भलु वदन दोय दोय वार ॥ लाल रे ॥ व्रत संभारो आपणा, ते भव कर्म निवार ॥ लाल रे ॥ ४ ॥ वर०॥ कर पालस्मा शुभ ध्यानथी, पद्मस्माण सुधुं विचार ॥ लाल रे ॥ दोय सध्यायें ते वली. टालो टालो अतिचार ॥ लाल रे ॥ पा सरमसिंह मुनिवर फरें. मुगति तणुं ए निधान ॥ ला० ॥ ६ ॥ कर० ॥ इति ॥ प्रतिक्रमण सःसाय सपूर्ण ॥

### श्रीदंदण ऋपीजीकी मज्झाय।

टंटण रिपीजीने बदणा हु वारी हाल ॥ इन्ह्रेणे अपगार रे ॥ हु वारी रणत ॥ अभिन्न किया पहवा ॥ हुं० ॥ केन्यु सुद्ध आहाररे ॥ रं० ॥ १ ॥ ट० ॥ नितर्भात उठ गांचमा ॥ हु० ॥ न मिल शुद्ध रणहाररे ॥ हु० ॥ मृत न के अपमृक्षता ॥हु०॥ पंजर कीया गांवरे ॥ रूट ॥ ना रूठ ॥ हरि पृष्ठे सीनेमिन ॥ रुं० ॥ गुनिवर सहस अटाररे॥ हु० ॥ जारुष्ठे कुण पहने ॥ हुं०॥ सुक्षते बहे। विचाररे ॥ हुं॥ ट०।३। ढंढण अधिका दाखिया। हुं०।। श्रीमुख नेमि जिणंद्रे ।। हुं०।। कृष्ण उमाद्यो वांदवा।। हुं०।। धन जादव कुलचंद्रे ।। हुं०।। १।। ढं०।। गिल्यारें मुनिवर मिल्या। हुं०।। वांद्या कृष्णनरेस रे ।। हुं०।। किनहीं मिथ्यात्वी देखने। हुं०।। आण्या भाविवशेषरे।। हु०।। ५।। ढं०।। मुझ घर आवा साधूजी।। हुं०।। ल्या मादक छ सुद्धरे।। हुं०।। मुनिवर विहरीने पांगुर्या।। हुं०।। आया प्रभुजीने पासरे।। हुं०।। ।। ६।। ढं०।। मुझ लच्धे मादक मिल्या।। हुं०।। कहोने तुमे कृपालरे।। हुं०।। लिंदा नहीं वत्स ताहरी।। हुं०।। श्रीपति लिंद्या परठवा काजरे।। हुं०।। ए लेवा जुगता नहीं।। हुं०।। चाल्या परठवा काजरे।। हुं०।। इंटनीनाहें जाइनें हुं०।। चूरें करम समाजरे।। हुं०।। ।। ढं०।। बाणी सूधी भावना हुं० पाम्यो केवल नाणरे।। हुं०।। इंढणरिषि मुगतें गया।। हुं०।। कहे जिनहष् सुजाणरे।। हुं०।। ९।। ढ०।। इति।।

## अरणकमुनिकी सज्झाय।।

अरणक मुनिवर चाल्या गांचरी। तडकै दाझै सीसोजी। पाय उभरांणारे बेळ परजले। तन सुकुमाल मुनीसो जी।। १।। अ०।। मुख कमलाणारे मालती फूलज्युं। उभा गांखने हेठाजी। खरै दुप हुरैरे दीठा एकलो। मे।हीं मानिनी मीठोजी।। २।। अ०।। वयण रंगीलीरे नयणे विधियो। ऋषी थंभ्या तिण वारो जी। दासीने कहैं जाय उतावली। ऋषी तेडी घेर आणा जी।। ३।। अ०।। पावन कीजे रिषि घर आंगणा। वहिरा मोदक सारा जी। नव जोवन रस काया कांइ दहे।। सफल करा अवतारा जी।। ४।। अ०।। चद्रावदनीरे चारित्र चूकव्ये।। सुख विलसी दिन राता जी। इक दिन गांखे रमते।

ग्रेगिट । तय दीठी निज माता जी ॥ ५ ॥ अ० ॥ अरणक अरणक फरती माय फिरे । गिटिये गिटिये मझारो जी । किहें किण दीठारे माहरो अरणहो । पूछे होक हजारो जी ॥ ६ ॥ अ० ॥ उत्तरी तिहांधीरे जननी पाय नम्ये। । मनमे हाज्ये। तिवारोजी । घिग् घिग्र पापी रे माहरा जीवने । एहमें अकारज कीधो जी ॥ ७ ॥ अ० ॥ अगन धुरंग्ती रे सीहा उपरे । अरणक अणसण कीधो जी । समयसुंदर कहें धन ते मुनिवरू । मनवंद्यत फह सीधो जी ॥ ८ ॥ अ० ॥ इति ॥

## श्रीभरतचक्रवर्त्तिकी सज्झाय।

भरतजी सनहीं में बरागी। सनहीं में बैरागी। भरतजी स० ॥टेक॥
सहस वत्तीस सुगटबद्ध राजा। सेवा कर वडमागी। चां छट्ट सहस छते
बडर जाके। ताही न हुवा अनुरागी। भरतजी मनहीं में बैरागी। भर०
॥ १॥ लाख घोरासी तुरंगम जाके। छन्नुं कां इ है पागी। लाख
घारामी गतरथ से।हिये। सुरता घरम सुं लागी।। भर०॥ २॥
नगार चांह गण अन्नज छपडे। लुण दश लाग मण लागे। तीब
चांह गोंकृत नित दृशे। एक चांडी हलसागे॥ भर०॥ ३॥ सहस
घत्तीस देस बहमागे। भए सरवके त्यागी। छन्नु चांह गांमके
अधिपति। तांही न हुवा अनुरागी॥ भर०॥ ४॥ नव निधि रतन
घटाहा पांसे। मन चिंता सरव लागे। पनक फीरन सुनिवर
दहतहै। दींजो सुमति में मांगो॥ भर०॥ ५॥ इति॥

### पद ( गग मालकोश । )

पृरव पुण्य उदय गरी चेतन,नीया नरभय पायारे ॥पृ०॥ आंकणी॥ दीनानाथ दयार दयानिधि, दुर्खंभ अधिक यतायारे ॥ दश दर्धाने होहिल नरभव, उत्तराष्यदने गायरे ॥ पृ० ॥ १ ॥ अवसर पाय विषय रस राचत, तेता मूढ कहायारे ॥ काग उडावण काज विश्र जिम, डार मणि पछतायारे ॥ पू० ॥ २ ॥ नदी घाळ पाखान न्याय कर, अर्द्धवाट ता आयारे ॥ अर्द्ध सुगम आगळ रही तिनकूं, जिन कछु मेाह घटायारे ॥ पू० ॥ ३ ॥ चेतन चार गतिमें निश्चें, मेाक्षद्वार ए कायारे ॥ करत कामना सूर पण याकी, जिनकूं अनर्गळ मायारे ॥पू०॥ ४ ॥ रेाहणगिरि जिम रतनखाण तिम, गुण सहु यामें समायारे॥ महिमा मुख्यी वरणत जाकी, सुरपित मन शंकायारे ॥ पू० ॥ पा। कल्पवृक्ष सम संयम केरी, अति शीतळ जिहां छायारे ॥ चरण करण गुण धरण महामुनि, मधुकर मन छाभायारे ॥ पू० ॥ ६ ॥ या तन विण तिहुं काळ कहे। किम, साचा सुख निपजायारे ॥ अवसर पायन मत चूक चिदानंद, सद्गुरु यूंदरसायारे ॥ पू० ॥ ॥ इति ॥

#### आप स्वभावकी सज्झाय।

आप स्वभावमां रे, अवधू सदा मगनमें रहना ॥ जगतजीव हे कमीधीना, अचरिज कच्छुअ न लीना ॥ आ० ॥१॥ तुम नहीं केरा, के।ई नहीं तेरा, क्या करें मेरा मेरा १॥ तेरा हे सो तेरी पासे, अवर सबे अनेरा ॥ आ० ॥ २ ॥ वपु विनाशी, तुं अविनाशी, अब हे इनकुं विलासी ॥ वपुसंग जब दूर निकासी, तब तुम शिवका वासी ॥ आ० ॥ ३ ॥ राग ने रीसा दे।य खबीसा, ए तुम दुःखका दीसा ॥ जब तुम उनकुं दूरि करीसा, तब तुम जगका ईसा ॥ आ० ॥ ४ ॥ परकी आशा सदा निराशा, ए हे जगजनपासा ॥ ते काटनकुं करे। अभ्यासा, लहो सदा सुखवासा ॥ आ० ॥ ५ ॥ कबहीक काजी, कबहीक पाजी, कबहीक हुवा अपभ्राजी ॥ कबहीक जगमें कीर्ति गाजी, सब पुद्गलकी बाजी ॥ आ० ॥६॥ शुध उपयोग ने समता-

धारी, हान प्यान मनोहारी ॥ कर्मक्लंककुं दृर निवारी, जीव वरे धिवनारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति ॥

#### ॥ चितामणिपार्श्व - छंद् ॥

| आणी मनसूष आसता देव जु <b>टारु सा</b> खता।       |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| पार्धनाथ मनवाहित पुर 'चितामन' महारी चिंता चूर   | 9 11    |
| जणयाली ते। न आगडी जाणे कमलतणी पांपडी।           |         |
| मुख दीटां दुःम जावे दूर— चितामण०'               | 11 = 11 |
| पा केटने पा केटने नमें म्हारा मनमा तृही ज गमे।  |         |
| सदा जुंहारः उगते मृर—'चितामण॰'                  | 11 2 11 |
| विराधीया बाल्हेमर मंच, वंरी दुन्मण पाछा ठेल ।   |         |
| तु छे म्हारे हाजराहजूर— वितामण॰'                | 11.8.11 |
| एइ स्तान्न ज मनमे धरे, तेहना काज सवाइ सरे।      |         |
| आधि-व्याधि हु.स्य जाचे दूर-'चितामण०'            | 11 5 11 |
| मुहा मण हागी तुंमसु श्रीत, दुजा पाय न आवे चिता। |         |
| फा सुप्त तेल प्रताप प्रच्य—'चिंतामणo'           | ИĘИ     |
| भदभव देख्ये तुम पद सेव, श्री चितामण अविदेव देव। |         |
| समण्धंदर पहें गुण भरपृर—'चितामण॰'               | ॥ ७॥    |

#### ॥ नाकोडाजी छंद् ॥

अपने पर पेटा रील परे।, निजयुत्र पर्टत्र मुं प्रेम घरे।।
तुने देश-दिशंतर पाई देएों, नित्र नाम स्पेत भीनाकेटो ॥ १॥
सल्दाटिन सर्गा शाम भंग, सिर उपन चामर स्त्र घरे।
आगर पर्न हिर्माणन पेटों—'नित नामन' ॥ २॥

भूत-पिरेत-पिचास वली, डाकिण नै साकण जाय टली। छल छिद्र न लागे कोई झोडो--'नित नाम' 11 3 11 कंठमाला गल गूंबड सगला, वन उंबर रोग टर्ल सवला। पीडा करै न फुणगल फोडो—'नित नाम' 11811 एकंतर तापसीयो दाहू, ओषध विण जाय थई माउ। दू:खे नहि माथो पग गोडौ-'नित नाम' 11411 न पड़े दुरभिक्ष दुकाल कदा, सुभ चृष्टि सुमीक्ष्य सुकाल सदा । ततिखण तुम असुभ करम तोडो-'नित नाम' 11 & 11 तुं जागंतो तीरथ पास पहु, जिहां यात्रा आवे जगत सहु। मुजनै भव दुखथकी छोडौ— नित नाम' 11011 श्री पार्श्वप्रभु महेवा नगरे, में भेट्या जिनवर हरख धरे। इम समयसुंदर कहे गुण जोडो—'नित नाम' 11 6 11

#### ॥ श्री घंटाकर्ण-मंत्रः ॥

ॐ घंटाकणों महावीरः, सर्वव्याधिविनाशकः।
विस्फोटकभये प्राप्ते, रक्ष रक्ष महावल ॥१॥
यत्र त्वं तिष्ठसे देव, लिखितोऽक्षरपंक्तिभिः।
रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति, वातिपक्तकफोद्भवाः ॥२॥
तत्र राजभयं नास्ति, यान्ति कर्णेजपाः क्षयम्।
शाकिनी-भूतवेताल-राक्षसाः प्रभवन्ति न ॥३॥
नाकाले मरणं तस्य, न च सर्पेण दश्यते।
अग्निचौरभयं नास्ति, ह्रौँ घटाकर्ण नमोऽस्तु ते ॥४॥
ठः ठः ठः स्वाहा १०८

॥ अय पाक्षिक सत्र ॥

तिस्यंकरे अ तित्ये, अतित्थिसिन्ने अ तित्थसिन्द्रे अ। सिद्धे जिणे रिसी मह-रिसी य नाणं च वंदामि ॥१॥ जे अ इमं गुणरयण-सायरमविराहिऊण तिण्णसंसारा। ते मंगलं करित्ता, अहमवि आराहणाभिमुहो ॥ २॥ मम मंगल-मरिहंता. सिङा साह सुयं च धम्मो अ। खंती गुत्ती मुत्तो. अज्ञवया महवं चेव ॥३॥ लोअस्मि संजया जं, करिं ति परमरिसिदेसिअमुआरं। अह-मवि उवट्ठिओ तं, महबय-उचारणं काउं॥थ॥ से किं तं महबयउचारणा ? महबयउचारणा पंचिवहा पण्णात्ता,राईभोअणवेरमण छट्टा,तंजहा-सबाओ पाणाइवायाओ वरमणं १। सबाओ मुला-वायाओ वेरमणं २। सबाओ अदिल्लादाणाओ वेर-मणं ३। सद्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ४। सद्वाओ परिगहाओ। वेरमणं ५ सद्दाओं राईभोअणाओं वरमणं ६।

तत्थ खलु पढमे भंते!महबए पाणाइवायाओ वेरमणं, सबं भंते ! पाणाइवायं पच्चववामि,से सुहुसं वा बायरं वा, तसं वा थावरं वा, नेव सयं पाणे अइवाएजा, नेवन्नेहि पाणे अइवायाविजा, पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजाणामि, जावजी-वाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि,करंतं वि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते पडिक्रमामि निदामि गरिहामि अप्राणं वोंसिरामि ॥ से पाणाइवाए चउ विहे पन्नते । तं जहा-दब्रओ खित्तओ कालओ भावओ। दब्रओण पाणाइवाए छसु जीवनिकाएस। खित्तओ णं पाणा-इवाए सबलोए। कालओ णं पाणाइवाए दिआ वा राओ वा। भावओ णं पाणाइवाए रागेण वा दोसेण वा । जं मए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्न-त्तस्स अहिंसालक्षणस्स सचाहिद्रिअस्स विणय-मूलस्स खंतिपहाणस्स अहिरण्णसोवन्निअस्स उवसमपभवस्स नवबंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिक्खावित्ति (अ)स्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गिसर-

पाक्षिक स्व। (४७३) स्स संपद्मालिअस्स चत्तदोसस्स गुणग्गाहिअस्स

णस्स संपत्रखालिअस्स चत्तदोसस्स गुणग्गाहिअस्स निविजारस्त निवित्ति छक्लणस्स पंचमहबय जुत्तस्स असंनिहिसंचयस्त छविसंवाइअस्त संसारपार-गामिअस्स निवाणगमणपज्जवसाणफलस्स, पुवि अन्नाणयाए असवणयाए अवोहि (आ) ए अण-भिगमेणं अभिगमेण वा पमाएणं रागदोसपडिव-द्धयाए बालयाए मेाह्याए मंदयाए कि हुयाए ति-गारवगरु(अ)याए चउछलाओवगएणं पंचिंदिओ-वसहेर्ण पर्दृष्पन्नभारियाए सायासुत्रत्वमणुपालयं-तेगं इहं वा भवे,अन्नेसुवा भवग्गहणेसु,पाणइवाओ कओ वा. काराविओ वा,कीरंनो वा परेहिं समणु-न्नाओं. तं निंदामिः गरिहामि निविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, अईअं निंदामि, पहुष्पद्रं संबरेमिः अणागयं पच्चक्यामि सब्वं पाणाइवायं. जावज्ञीवाए अणिस्सिओ हं नेव सयं पाण अड्वा-इजा. नेवल्लेहिं पाणे अइवायाविज्ञा, पाणे अइ-वायंते वि अन्ते न समणुजाणिजा (णामि). नं जहा अरिहंतसविष्यं मिद्रमविष्यं, साह-

सक्खिंं, देवसिक्खंं, अपसिक्खंं, एवं भवड् भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चवखाय-पावकम्मे दिआ वा राओ वा, एगओ वा परिसागओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा,एस खलु पाणाइवायस्स वेरमणे हिए सुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्वेसि पाणाणं सब्वेसिं भूयाणं, सब्वेसिं जीवाणं, सब्वेसिं सत्ताणं, अदुक्ख-णयाए असेायणयाए अजूरणयाए अतिष्पणयाए अपीडणयाए अपरिआवणयाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुवखबखयाए कम्म-क्लयाए मेक्लयाए बेहिलाभाए संसारतारणाए त्ति कट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि। पढमे भंते! मह-बए उवद्भिओ मि सवाओ पाणाइवायाओ वेरमणं.१

अहावरे दोचे भंते ! महबए मुसावायाओं वेरमणं। सटवं भंते ! मुसावायं पच्चवामि। से कोहा वा १ लोहा वा २ भया वा ३ हासा वा ४। नेव सर्षं मुसं वएजा, नेवन्नेहिं मुसं वायावेजा, मुसं

वयंते वि अन्ते म समणुजाणामि, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि.करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि,तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि॥ से मुसावाए चउ बिहे पन्नते । तं जहा-दब्रओ १ खित्तओ २ कालओ ३ भावओ ४। दबओ णं मुसावाए सबदव्वेसु. खित्तओ णं मुसा-वाए लोए वा अलोए वा.कालओ णं मुसावाए दिआ वा राओ वा। भावओं णं मुसावाए रागेण वा दोसेण या। जं मए इमस्स धम्मस्स केवलि-पन्नत्तम्स अहिंसालवखणस्स सञ्चाहिट्टियस्स वि-णयमृलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिर०णसोवच्निअस्स जवसमपभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिववाविति(अ)रस दुववीसंबहरस निरग्गिसर-णम्स संपद्यािळअरस चनदोसस्सगुणग्गाहियम्स निविधारस्त निवित्तिलक्खणस्त पंचमहवयज्ञत-रस असंनिहिसंचयरस अविसंवाइअस्स संमार-पारगामिअस्त निहाणगमण-पज्जवमाणफलस्स

पुर्वि अन्नाणयाए असवणयाए अवोहि(आ)ए अ-णभिगमेणं अभिगमेण वा पमाएणं रागदोस-पडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए मंद्याए किह-याए ति-गारव-गरु(आ)याए चउक्कसाआवगएणं पंचिदिओवसद्देणं पहुप्पन्नभारियाए सायासुक्ख-मणुपालयंतेणं इहं वा भवे,अन्नेसु वा भवग्गहणेसु, मुसावाओं भासिओं वा, भासाविओं वा, भासि-अंतो वा परेहिं समणुक्ताओ, तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, अई छं निदामि, पहुष्यत्नं संबरेमि, अणागयं पच्चक्खामि सद्यं मुसावायं, जावजीवाए अणिस्सिओ हं नेव सयं मुसं वएजा, नेवन्नेहिं मुसं वायावेजा, मुसं वयंते वि अन्ने न समणुजाणिजा (णामि)। जहा अरिहंतसिक्छं सिद्धसिक्छं साहुसिक्खअं देवसिक्खअं अप्पसिक्खअं, एवं भवइ भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-निरय--पडिह्य-पच्चक्खाय-पावकस्मे दिशा वा राश्रो वा, एगओ वा परिसागओ वा,सुत्तेवा जागरमाणे

वा, एस खलु मुसावायम्स वेरमणे हिए सुहे खमे निस्संसिए आणुगामिए पारगामिए सब्वेसिं पाणाणं सब्देसि भूपाणं सब्देसि जीवाणं सब्देसि सत्ताणं अद्वलणयाष असेाअणयाष अज्ररणयाष अतिप्वणयाए अवीडणयाए अवस्थि।वणयाए अणुद्वणयाए महत्ये महागुणे महाणुभावे महा-पुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे. तं दुवख-विवयाए कम्मकवयाए मोक्वयाए बोहिलाभाप संसारुनारणाए ति कट्टु जवसंगिजिता णं विह-रामि । दोचे भंते ! महबए उवद्रिओ मि सबाओ मुसावायाओं वेरमणं ॥२॥

अहावरे नच्च भंते! महत्वए अदिल्लादाणाओं वंग्मणं। सद्दं भंते! अदिल्लादाणं पच्चव्यामि। से गामे वा नगरे वा अरण्णे वा. अप्यं वा बहुं वा. अणं वा. घृळं वा, चित्तमंनं वा अचित्तमंनं वा. नेव स्वयं अदिन्नं गिणिहज्ञा. नेवन्नेहिं अदिण्णं गिण्हाविज्ञा. अदिण्णं गिण्हंने वि अन्ने न सम-ण्जाणामि. जावज्ञादाए निविहं निविहेणं मणेणं

वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतं वि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से अदिन्नादाणे चउबिहे पन्नते। तं जहा-दबओ खित्तओ कालओ भावओ। दवओ णं अदिन्नादाणे गहणधारणिजेसु दब्वेसु, खित्तओ णं अदिन्नादाणे गामे वा नगरे वा अरण्णे वा,कालओं णं अदिन्ना-दाणे दिआ वा राओ वा, भावओ णं अदिन्नादाणे रागेण वा दे।सेण वा, जं मए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सचाहिट्टि-अस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरण्ण-सोवण्णिअस्स उवसमपभवस्स नवबंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिवखावित्ति(अ)स्स कुक्खीसंबल-रस निरग्गिसरणस्स संपक्षालिअस्स चत्तदोसस्स गुणग्गाहिअस्स निविआरस्स निवित्तिलक्षणस्स पंचमहवयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविसंवाइ-अस्स संसारपारगामिअस्स निद्वाणगमणपज्जवसा-णफऊस्स पुर्हि अञ्चाणयाए असवणयाए अबो-

हि(आ) ए अणिभगमेणं अभिगमेण वा पमाएणं रागदामपडिबद्धयाएं बालवाएं सोहयाएं मंद्याए किह्नयाम् निगारवगरः(अ)याए च उक्तसाओवगएणं पंचिदिओवसहेणं पहुष्यन्नभारियाए सायासुत्रख-मणुपालयंतेणं इहं वा भवे, अन्नेसु वा भवग्गह-णेसु, अदिन्नादाणं गहिअं वा गाहाविअं वा घिष्पंतं वा परेहिं समणुत्रायं. तं निदामि गरिहामि तिविहं निविहणं मणेणं वायाए काएणं. अईअं निंदामिः पहुष्पन्नं संवरेमि अणागयं पच्चक्वामि सन्दं अदिद्यादाणं. जावजीवाए अणिस्सिओ हं नेय सयं अदिन्नं गिणिहज्ञा, नेवन्नेहिं अदिन्नं गिरहाविजा, अदिन्नं गिरहते वि अन्ने न समगु-जाणामि (णिजा)।तं जहा-अग्हिंतसविष्वअं सिडमिविवअं साहुसिविवअं देवस्विवअं अप्प-सिविष्यं एवं भवड़ भिक्यू या भिक्खुणी वा संजय-विरय-पटिह्य-पच्चक्वाय-पावकम्मे विञा वा राओ वा. एगओ वा परिसामओ वा. मुने टा लागळ, जे वा, एस यसु अविद्वादाणम्य वेस्मणे हिए सुह

खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सठवेसिं पाणाणं सठवेसिं भूआणं सठवेसिं जीवाणं सठवेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए असे।अणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणवाए अपरिआवणयाए अणुद्दवणवाए महत्ये महागुणे महाणुभावे महा-पुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसिए पसत्ये, तं दुक्ख-क्खयाए कम्मक्खयाए मुक्खयाए वोहिलाभाए संसाहत्तारणाए ति कट्टु उवसंपजित्ता णं विह-रामि। तच्चे भंते! महबए उवद्विओमि सबाओ अदिन्नादाणाओं वेरमणं॥३॥

अहावरे चडत्थे भंते! महबए मेहुणाओं वेरमणं। सठवं भंते! मेहुणं पच्चक्खामि। से दिठवं वा माणुसं वा तिरिक्खजोणिळां वा। नेव सयं मेहुणं सेविजा, नेवन्नेहिं मेहुणं सेवाविजा, मेहुणं सेवंतेवि अन्ने न समणुजाणामि, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणूं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतं पि अन्नं न समणुजाणाभि,तस्स भंते! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं

वां सिरामि ॥ सं मेहुणे चल बिहे पन्नते । तं जहा-दमओं खित्तओं कालओं भावओं। दमओं णं मेहणे रुवेषु वा रुवसहगएसु वा। खित्तआ णं मेरुणे उद्वलोए वा अहोलोए वा तिरियलोए वा । कालओं णं महुणे दिआ वा राओ वा । भावओ णं मेहुणे रागेण वा दोसेण वा । जं मए इमस्स धम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सञ्चा-हिट्टिअस्स विणयमृतस्स खनिप्यहाणस्स अहिर-घ्रसाविश्रश्स उवसमपभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स अययमाणस्य भिक्खाविति(अ)स्स कुक्वीसंवल-रस निरम्गिसरणस्त संपदावालिअस्स चत्रदेशस्म युगम्माहिअस्स निविभारस्स निवित्तिलक्ष्मणस्स पंचमहत्यज्ञत्तस्म असंनिहिसंचयम्स अविसंवाह-अस्य संसारपारगामिअस्य निवाणगमणपज्ञव-माणफलम्म पुट्चि अझाणयायः असवणयाम् अबोहि(आ)ए अणभिगमेणंअभिगमेणदा प्या-एणं गगदोनगहिबसयाए बान्याए माह्याए मंद-पाए विक्रपाए निगाम्बगम्(ज)याण् च सक्ताओं-

वगए पंचिंदिओवसद्देणं पडुप्पन्नभारियाए सायासुक्वमणुपालयंतेणं इहं वा भवे, अन्नेसु वा भवग्गहणेसु, मेहुणं सेविअं वा सेवाविअं वा सेविजंतं वा परेहिं समणुन्नायं, तं निंदामि गरि-हामि, तिविहं निविहेणं मणेणं वायाए काएणं, अईयं निंदामि, पडुप्पन्नं संवरेमि अणागयं पच-क्खामि सद्यं मेहुणं, जावज्जीवाए अणिस्सिओहं नेव सयं मेहुणं सेविजा,नेवन्ने हिं मेहुणं सेवाविजा, मेहुणं सेवंते वि अन्ने न समणुजाणिजा। तं जहा-अरिहंतसिवखअं सिद्धसिवखअं साहुस-क्लिअं देवसिक्लअं अप्पसिक्लअं, एवं भवइ भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय -पच्चक्लाय-पावकम्मे दिआ वा राओ वा,एगओ वा परिसागओ। वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा, एस खलु मेहुणस्स वेरमणे हिए सुहे खमे निस्सेतिए आणुगामिए पारगामिए सब्बेसि पाणाणं सब्बेसि भूआणं सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अदुवल-णयाए असोअणयाए अजूरणयाए अतिष्णयाए

अपीडणवाष अपरिआवणवाष अणुद्वणवाष् महाये महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमिरिसिदेसिए पसत्ये. तं दुक्खवखवाए कम्म-वखवाए मुक्खवाए वोहिलाभाए संसाम्नारणाए नि कट्ट उवसंपिल्ला णं विहरामि । चउत्ये भंते ! महबए उवट्ठिओ मि सबाओ मेहणाओ वरमणं ॥ ४॥

अहावरे पंचमे भंते! महबए परिगहाओ वरमणं, सब्बं भंते ! परिगहं पज्ञवल्लामि,से अप्पं या यहुं वा, अणुं वा, घूलं वा, चित्तमंतं वा अचि-चमंतं वा. नेव सयं परिगाहं परिगिणिहजा, नेवन्तेहि परिगाहं परिगिणहाविज्ञा, परिगाहं परिगिण्हंनेवि अन्ते न नमणुजाणामि, जावजी-षाण निविद्दं निविद्देण मणेणं वाचाए काण्णं न परिनिः न पार्यमिः करंतं वि अन्तं न समणुज्ञा-णासि,तस्य भंते ! परिक्रमामि निंदामि गरिहासि सदाणं दोनिसिन। ने पीमोट चरहिंह एसने. वं एस-व्यक्षे विनक्षे काल्या भावया। इ-

वओ णं परिग्गहे सचित्ताचित्तमीसेसु दब्वेसु। खित्त खो णं परिगाहे संव्वलोए। कालओ णं परि-ग्गहे दिआ वा राओ वा । भावओ एं परिग्गहे अप्पन्धे वा महन्घे वा, रागेण वा देासेण वा । जं मए इमस्म धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसाल-वलणस्स सचाहिद्रिअस्स विणयमूलस्स खंतिप-हाणस्सअहिरण्णसोवन्निअस्स उवसमपभवस्स नव-बंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिवखावित्ति(अ)स्स कुक्बीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपक्षालिअस्स चत्तदे।सस्स गुणग्गाहिअस्स निव्विआरस्स नि-वितिलक्षणस्स पंचमहव्ययजुत्तस्स असंनिहि-संचयस्स अविसंवाइअस्स संसार-पारगामिअस्स निटवाणगमण-पज्जवसाणफलस्स पुटिव अन्ना-णयाए असवणयाए अबोहि(आ)ए अणिभगमेणं अभिगमेण वा पमाएणं रागदोस-पडिबद्धयाए बालयाए मेहियाए मंद्याए किक्स्याए तिगारवग-रु(अ)याए चउकसाओ।वगएणं पंचिंदिओवसहेणं

१ लोए वा अलोए वा इति वा पादः

पहुष्पन्नभारियाए सायासुक्षमणुपालयंतेणं इहं वा भवे. अन्नेमु वा भवग्गहणेसु. परिग्गहा गहिओ वा गाहाविञ्रा वा घिष्पंतो वा परेहिं समणुन्नाञा, तं निंदामि, गरिहामि, तिविहं तिविहणं मणणं वाबाए काएणं अईअं निंदामिः पहुष्पन्नं संवरेमि, अणागयं पद्मक्खामि सब्वं परिग्गहं । जावजी-वाए अणिस्सिओ हं नेव सयं परिगाहं परिगि-णिहजा. नेवंच्नहिं परिग्गहं परिगिण्हाविजा, परि-ग्यहं परिगिण्हंने वि अन्नं न समणुजाणामि [णि-जा], नं जहा-अग्हिंतसविष्यं सिष्टसविष्यं साह्मविष्यं देवसविष्यं अप्यसिष्यं एवं भव-ष्ट्र भिवस्व वा भिवखुणी वा संजय-विरय-एडिहय पद्मवाय-पावकम्मे दिआ वा गर्आ वा एगओ वा परिमागशा वा सुने वा जागरमाणे वा. ए.न खलु परिमाहस्य वेरमणे हिए छहे खमे निस्दे-निए आण्गानिए पारगानिए महवेनि पाणा-णं सटोसि भ्साणं मारेमि जीवाणं मह्यमि सनाणं अङ्ग्यमयाम् अनोअणयाम् अनुग्ण-

याए अतिष्पणयाए अभीडणयाए अपरिआव-णयाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मुक्खयाए बोहिला-भाए संसाहत्तारणाए ति कट्टु उवसंपज्जिताणं विहरामि, पंचमे भंते ! महबए उवद्विओं मि सबाओं परिग्गहाओं वेरमणं॥ ५॥

अहावरे छट्ठे भंते ! वए राईभोअणाओ वेर-मणं। सब्वं भंते! राईभाअणं पच्चवखामि। से अ-सणं वा पाणं वा खाइमं वा साइसं वा नेव सयं राइं भुंजिजा, नेवन्नेषिं राइं भुंजाविजा, राइं मुंजंते वि अन्ने न समणुजाणामि, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि, न कारवेमि, करंतं वि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिराम। से राईभाअणे चलबिहे पन्नते, तं जहा-दब्बओ खित्तओ कालओ भावओ। दब-ओ एं राईभेाअणे असणे वा पाणे वा खाइमे वा

साइमे वा खित्तओं एां राईभाअण समयखिते. कालओं णं राईभाअणे दिआ वा राओ वा, भा-वओ एं राईभाअणे तित्त वा कडुए वा कसाए वा अंबिले वा महरे वा लवणवा रागेण वा दासेण वा। जं मए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्ननस्स अहिंसा-लयखणस्स सञ्चाहिद्रिअस्म विणयमृलग्स यंति-पहाणस्स अहिरणणसाविणअस्म उवसगपभवस्स नवर्षभचरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिवग्वावित्ति(अ) रस कुविखमेबलस्स निरम्गिसरणस्स संपवखालि-अस्स चत्तदोन्दस्स गुणग्गाहिअन्म निविधारस्म निधित्तिलवखणस्य पंचमहबयज्ञतस्य असंनि-हिसंचयस्त अविसंवाइअस्त संसारपारगामिअ-म्य निहाणगमण-पज्जवमाणफल्हस पुर्वि अ-साणयाम् असवणयाम् अदोहि (आ)प् अणिमनः मेणे अभिगमेण या प्रमाएणे गगदोन्परिबद्ध-याण बालवाण मेाहवाण मंदवाण किह्नवाण नि-गार्यगर्भं पाए चड्यमञ्जादगएपं पंविदिओ-पन्देशं पद्दानभाग्याए मावानुबन्बमण्यात्यं-

तेणं इहं वा भवे, अन्नेसु वा भवग्गहणेसु, राई-भेाअणं भुत्तं वा, भुंजाविद्यं वा, भुंजंतं वा परेहिं समणुन्नायं, तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं। अईअं निंदासि, पडुप्पन्नं संवरेमि, अणागयं पच्चवखामि सद्वं राईभेाअणं । जावज्ञीवाए अणिस्सिओ हं नेव सयं राईभोअणं भुंजिजा, नेवन्नेहिं राईभा-अणं भुंजाविजा, राईभाअणं भुंजते वि अन्ने न समणुजाणिजा(णामि). तं जहा-अरिहंतस-विखअं सिद्धसिवखअं साहुसविखअं देवसविखअं अप्यस्विखअं। एवं भवइ भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे दिआ वा राओ वा, एगओ वा परिसागओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा । एस खलु राईभाअणस्स वेरमणे हिए सुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्वेसिं पाणाणं सब्वेसि भूआणं सठवेसि जीवाणं सठवेसि सत्ताणं अदुवलणयाए असेाअणयाए अजूरणयाए अतिष्पणयाए अपी-

डणवाए अपरिआवणयाए अणुदवणवाए सहस्य महाग्णे सहाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरि-सिदेसिए १सत्ये. तं दुक्खक्ष्ययाए कम्मक्ख्याए मुक्खयाए बोहिलाभाए संसारुतारणाए ति कटु उवसंपिनता णं विहरामि । छट्टे भंते ! वए उव-ट्रिओमि सब्बाओ राईभाञ्जणाञ्जा बेरमणं ॥६॥ इचेइआई पंचमहब्बयाई राईभाअणवेरमणछट्राई अत्तरिअट्टचाण उवसंपज्जिता णं विद्यामि ॥ अप्यसःथा य जे जागा, परिणामा च दारुणाः पाणाइवायस्त वरमणे, एस वृत्त अङ्क्रमे. निध्वरागा य जा भासा. निध्वदाना नहेव य: मुनावायस्त वेरमणे. एस बुने अइङ्से. रगाहंमि अजाहता. अविदिन्ने य उगाहै: अविज्ञादाणम्य वेन्मणे, एम वृत्ते अध्यमे. नदा रुवा रमा गंधा-फामाणं पविचारणाः मेर्णस्य देरसणे. एम बुने अहल्मे. 1 इच्छा मुख्या व नेशी व. रंग्या लेलि व दारणे: परिगर्म देग्सर्थ, एस गुने अहब मे.

अइमत्ते अ आहारे, सूरिवत्तंमि संकिए; राईक्षेाअणस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्रमे. ६ दंसणनाणचरित्ते, अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे; पहसं वयमणुख्ये, विख्या मो पाणाइवायाओा. ७ दंसणनाणचरित्ते,अविराहिता ठिओ समणधम्मे; बीअं वयमणुरक्खे, विरया मो मुसावत्याओ ८ दंसणनाणचरित्ते,अविराहिता ठिओ समणधम्मे; तइअं वयमणुरक्खे,विरया मेा अदिन्नादाणाओ. ९ दंसणनाणचरित्ते,अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे; चज्रस्यं वयमणुरवखे, विरया मेा मेहुणाओा. १० दंसणनाणचरित्ते, अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे; पंचमं वयमणुरवखे, विरया मो परिग्गहाओ. ११ दंसणनाणचरित्ते, अविराहिता ठिओ समणधरमे; छट्टं वयमणुरक्ले, विरया मो राईमे।अणाओ. १२ आलयविहारसमिओ,जुत्तोगुत्तोठिओ समणधम्मे; पढसं वयमणुरक्खे,विरया मो पाणाइवायाओ.१३ आलयविहारसमिओा,जुत्तोगुत्तो ठिओ समणधम्मे; बीअं वयमणुरक्खे, विरया मो मुसावायाओ. १४

अल्वविहारसमिओ.जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्मे. नदृशं वयमणुरक्के विरया मो अदिन्नादाणाओ. १५ आलयविहारसिक्षो जुत्तोगुत्तो ठिओ समणधम्मः; च उत्थं वयमणुरवखे. विरया मो मेहुणाओ. १६ आलयविहारसमिओ.जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्से: पंचमं वयमणुरक्त्वे, विरया मो परिग्गहाओ. १७ आलयविहारसमिओ.जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्मे: छटटं वयमणुखक्त.विरया मो राईभाअणाओ. १८ अल्यविद्यासिमो.जुनोगुनो ठिओ समणधरमः; निविहंण अप्यसत्तां, स्वत्वामि महद्वए पंच. १९ सावज्ञज्ञागसेगं. मिच्छत्तं एगमेव अन्नाणं: परिवडकंता गुत्तो. स्वस्वामि महब्रुए पंच. 🗆 २० अणयलकारामगं. सम्मनं एगंमद नाणं नु. टदमंग्लो जुनो स्वयामि महरण पंच. दो चेव रागदे। ने. दक्षि य झाणाई अहम्दाई: पियरतंनां गुनां. ययासि महदण दंच इिंग्हें चिन्तप्रमं, दुलि य लाणाई धरमहुदाई: इसम्बद्धां जुनो, सम्बद्धि महस्य पंत्र,

किण्हानीला काऊ.तिन्नि य लेसाओ अप्पन्त्थाओ; परिवर्जनेता गुत्तो, रक्खामि सहब्वए पंच. तेऊ परहा सुका, तिन्नि य लेसाओ सुप्पसत्थाओ; जवसंपन्नो जुत्तो, खखामि महब्वए पंच. मणसा मणसञ्चविक, वायासञ्चण करणसञ्चण; तिविहेण वि सच्चविऊ,रक्खामि महब्रए पंच. १६ चत्तारिय दुहसिजा,चउरा सन्ना तहः कसाया यः परिवृज्जंतो गुत्तो, खखामि महब्वए पंच. २७ चत्तारि य सुहसिजा, चउविहं संवरं समाहिं च; उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महब्बए पंच. पंचेव य कामगुणे, पंचेव य अण्हवे सहादोसे; परिवज्जंतो गुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच. पंचिंदियसंवरणं, तहेव पंचविहमेव सज्झायं; उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महबए पंच. छजीवनिकायवहं,छप्पि य भासाउ अप्पसःथाओ; परिवज्जंतो गुत्तो, ख्वलामि महवए पंच. छविहमिंभतरयं, बज्झं पि य छिवहं तवोकम्मं; उवसंपन्नो जुत्तो, खखामि महव्वए पंच.

पासिक स्व ( १९३ ) नत्त य सयठाणाइं, सत्तविहं चेव नाणविटभंगं: परिवडजंनो गुत्तो, रक्खामि महटवए पंच. ३३ विंडेनण पाणेसण, उग्गह लितिकया महज्झयणा; उवसंपन्नो जुनो. रवलामि महत्वए पंच. ३४ अहु य सयटाणाई. अहु च कम्माई तेसि वंधं चः परिवर्जनो गुनो. स्वयासि महब्बए पंच. ३५ अहु च पत्रवणसायाः दिहाअहुविहनिद्विअहरेहिः डयसंपन्नो जुत्तो. स्यावामि महत्वए पंच. ३६ नव पावनिआणाइं, संसारत्था य नवविहा जीवाः पित्रडजंनो। गुनां, खानामि सहत्वष् पंच. ३७ नप्रयंभचेत्युको. इत्यविहं यंसचेरपितुहं: उपनेपतां जुनो, रबयामि सहस्वण् पंच. ३८ इनपारं व कलिक्तं, अलंदरं नह य वंशिलेलं चः परिवर्णनो एनो, स्वरामि साव्यप् पंच, हर, प्यतनारिक्षणः उन देव दनाको नमणप्रमंचः रतांक्षां गुर्के, कार्यांच सारवात् हंच. ४० श्रमपूर्ण च कर्ने, निर्म स्वापनं विवस्तिनीः ह रहे रहते हुन र रण्यासि सहरराष्ट्रेयः । ४१

एवं तिदंडिवरओ, तिगरणसुद्धो तिसह्ननीसह्नो; तिविहेण पडिक्कंता, रक्खामि महत्वए पंच. ४२

इचेअं महवय – उचारणं थिरत्तं सहलुद्ध-रणं धिइबलं ववसाओ साहणट्टो पावनिवारणं निकायणा भावविसेाही पडागाहरणं निज्जूहणा-राहणा गुणाणं संवरजाेगा पसत्थज्झाणावउत्तया जुत्तया य नाणे परमट्टो उत्तमट्टो, एस खलु तिः थं-करेहिं रइरागदेशसमहणेहिं देसिओ पवयणस्स सारेा छज्जीवनिकायसंजमं उवएसिअं तेलुकस-क्कयं ठाणं अब्धुवगया । नमो त्यु ते सिद्ध बुद्ध मुत्त निरय निस्संग माणसूरण गुणरयणसायर-मणंतमप्पमेअ । नमो त्थु ते महइमहावीरवद्ध-माणसामिस्स । नमो त्थु ते अरहओ, नमो त्थु ते भगवओ त्ति कट्टु । एसा खलु महव्वय-उच्चा-रमा कया ॥ इच्छामो सुत्तकित्तणं काउं। नमो तेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं वाइअं छिवहमा-वस्सयं भगवंतं। तं जहा सामाइअं १। चउवीस-भ्भो २ । वंदणयं ३ । पडिक्कमणं ४ । काउ-

म्मगो। ५। पद्मवाणं ६। सब्बेहि पि एअस्मि रुष्टिहें आवस्सए भगवंते ससुत्ते सअत्ये सगंये मनिः जुत्तिए ससंगहणिए जे गुणा वा भावा वा अरिहंनेहिं भगवंतेहिं पण्णता वा परुविआ वा। ने भावे सरहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो । ते भावे सद्दहेनेहिं पत्तिअंनेहिं राअंनेहिं फासंतेहिं पालंनेहि अणुपालंतेहि । अंनोपयवरम जं वाइअं पहित्रां पिअहिअं पुचिछअं अण्पेहिअं अण्पातिअं तं दुवमवयापा वस्म-यवयाप् मुव्यवयाप् वोहित्याभाष् संसाहत्तारणाप् निकट्ट उवसंपज्ञिनाणं विद्यामि । अंतोपप्रवस्म तं न बाइ छं. न पिछ छं. स पिछ हि अं. न पुष्टिछ छं, नाणुपेरिअं. नालगलिअं. मंते बले. मंते बारिल, मंत्र पुरिस्यारवरहंम.तस्स आठोणसं परिस्तासो निवासो गनितासा ि इंद्रमो विसारको अक्रमण-याण अवस्ट्रमो आराहितं नवेत्रमं अवस्टिनं परिवर्गातां, तस्त विराग सि ह्याने । नमी हेति जनामन्दालं । लेकि इनं उद्दर्श

अंगवाहिरं उक्कालिअं भगवंतं तं जहा। दस-वेआलियं १। कप्पिआकप्पिअं २। चुल्लकप्प-सुअं ३। महाकप्पसुअं ४। ओवाइळं ५ रायप्प-सेणिअं ६। जीवाभिगमो ७। पण्णवणा ८। महा-पन्नवणा ९ । नंदी १० । अणुओगदाराई ११ । देविंद्रथओ १२। तंरुलविआलिअं १३। चंदा-विज्झयं १४ । पमायप्पमायं १५ । पे।रिसिमंडलं १६। मंडलप्पवेसे। १७। गणिविजा १८। विजा-चरणविणिच्छओ। १९। झाणविभत्ती १०। मरण-विभन्ती २१। आयविसे।हि २२। संलेहणासुअं २३। वीयरायसुअं २४। विहारकप्पा २५। चरणविहो २६ । आउरपच्चवलाणं २७ । महापच्चवलाणं २८ । सव्वेहिं वि एअमिम ऋंगबाहिरे उक्कालिए भग-वंते ससुत्ते सअत्ये सगंथे सन्निज्जुतिए ससंगह-णिए जे गुणा वा भावा वा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्ता वा परूविआ वा, ते भावे सद्दामो पत्ति-आमो राएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो । ते भावे सद्दंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोअंतेहिं फासंतेहिं

पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपवयास जं वाइअं परिअं परिअद्दियं पुच्छिअं अणुपहिअं अणुणान्त्रअं तं दुवखबखवाए कम्मक्ख्याए मुयलयाम् बोहिलाभाग् संसाहतारणाप् ति कट्ट उद्दर्भपजिनाणं विद्यामि । अंतोपव्यव-म्म जं न वाइछं. न पटिछं, न परिअहिछं. न पुच्छित्रं नाणुंपहिअं. नाणुपालिअं. संते बले, मंत्रे वीरिया संते पुरिनकारपरक्षमे तस्त आलो-एमो परिक्रमामो निंदामो गरिहामो विउद्देमो विसोरमा अकरणवाए अच्छेटुमो अहारिह नतोकममं पायां च्छतं पहियज्ञामो नस्म मिच्छा मि द्यारं ।

नमा निम यमानमणाणं जेहि हमं वाहअं अंगराहिरं कालिअं अगर्यनं नं जहा-उनग्रत-यणाहं १। दमाओं २ िकाणं ३। यपहारो १। इतियासिकाहं ५। निर्नाहं ६। महानिर्महं १। इंक्ट्रीयक्षाचं ८। स्वक्तां १, विकासका १०। धारमामस्थानं १६। स्वक्तिमाणकिमनी १२। महिल्याविकाणकिमनी १६। ध्रमन्ति आए १४। वग्गचूलिआए १५। विवाहचूलिआए १६। अरुणोववाए १७। वरुणोववाए १८। गरुलो-ववाए १९। (धरणोववाए) वेसमणोववाए २०। वेलंधरोववाए २१ । देविंदोववाए २१ । उट्टाणसुए २३। समुद्राणसुए २४। नागपरिआवलिआणं २५ । निरयावलिआणं २६ । कप्पिआणं २७ । कप्पविस्तियाणं २८। पुष्फिआणं २९। पुष्फ-चूलिआणं ३०। (वणिहआणं) वणिदसाणं ३१। आसीविसभावणाणं ३२। दिद्विविसभावणाणं ३३। चारण (सुमिण) भावणाणं ३४। महासुमिणभाव-णाणं ३५। तेअग्गिनिसग्गाणं ३६। सब्वेहिं पि एअम्मि अंगबाहिरे कालिए भगवंते ससुत्ते सअ-खे सगंथे सनिज्जुतिए ससंगहणिए जे गुणा वा भावा वा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नता वा परू-विआ वा, ते भावे सद्दामो पत्तिआमो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो । ते भावे सहहंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पाछंतेहिं अणु-पानंतेहिं अंतोपक्खस्स जं वाइअं पिटछं परि-

तिहुत्रं पुच्छित्रं अणुपहित्रं अणुपालित्रं, तं दुव्यवययाए कम्मवय्याए मुक्ययाए बोहिला-भाए मंसाम्तारणाए ति कटु उवमंपित्त्वना णं विहरामि । अंतोपक्यस्स जं न बाह्यं न पित्रं म पित्रिष्ट्रियं न पुच्छित्रं नाणुपहित्रं नाणुपालिञं. संते बले मंत्रे बीरिए संते पुर्मिकारप्रक्षमे तस्म आलोएमो पिडिक्सामो निदामो गिरिहामो विद्र-हेमो विसोहंमो अकरणवाए अब्धुटुमो अहारिहं नपोक्समं पायच्छिनं पिट्यनामो तस्स मिन्छ। मि दुक्षं ॥

नमां नेमि यमानमणाणं जेहिं हमें यह छं इयाल में गे गिणिय संभवें में नहा—आया है धान में गिणिय समय है। समयाओं १। दिया है-पर्द्या ५। नाया परमण होओं ६। द्यामगढनाओं १। धाओं नगर दमाओं ६। अञ्चल से प्राप्त कर स्था है। पर्द्या गांधी ६। प्रिया हुए ६६ १ दिहि हो से धारों है हमें स्था से स्वीति हम मही हो निष्ठ हों स्था से स्था है।

हणिए जे गुणा वा भावा वा अश्हितेहि भग-वंतेहिं पन्नत्ता वा परूविआ वा, ते भावे सहहामो पत्तिआमो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो, ते भावे सदहंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहि अणुपालंतेहिं श्रंतोपक्खस्स जं वाइअं पढिअं परिअद्दिअं पुच्छिअं अणुपेहिऋं अणुपा-लिअं तं दुक्लक्लयाए कम्मक्लयाए मुक्लयाए बोहिलाभाए संसारुतारणाए त्तिकट्रटु उवसंपजि-त्ताणं विहरामि। अंतोपक्खस्स जं न वाइअं न पढिअं न परिअहियं न पुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालिखं। संते बले संते वीरिए संते पुरिस-कारपरक्कमे, तस्स आलोएमो पडिक्कमामो निंदामो गरिहामो विउद्देमो विसोहेमो अकरणयाए अब्भुद्रेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडि-वजामो तरस मिच्छा मि दुक्कमं। नमो तेसि खमासमणाणं जेहिं इमं वाइछं दुवालसंगं गणि पिडगं भगवंतं तं जहा सम्मं काएणं फासंति पालंति पूरंति तीरंति किहंति सममं आणाए

आग्रहंति. अहं च नाराहेमि. तस्त मिच्छा मि दण्रमं ॥ ८॥

तुअदेवया भगवर्ष । नाणावरणीअकस्मसंघायं । नेमि खवेड सययं । जेमि तुअसावरे भत्ती ॥॥ श्री पाक्षिकखामणा. ॥

इच्छामि खमासमणां ! पिश्रं च में जं में इट्टाणं, नृहाणं, अप्याचंत्राणं, अभगाजोगाणं, मुनोलाणं, मृहयाणं,मायश्यिउवज्वायाणं,नाणणं, दंनणंणं, चित्रनेणं, नजमा अप्याणं भावमाणाणं, यहसुमेण में दिवनो पोनहां पदावो बहुदंनों, असो य में फाराणेणं पज्जुबहुिओ, विस्मा मणमा मन्ध्रपण बंदामि।।।। गुन्यावयम । नृष्मेरि समं॥

इच्छानि प्रमानमणो ! एप्टि चेह्नाई बहिला. नर्मेन्ति हुप्सणं पायम्ने जिल्लाणेणे. के वेट पहुंच्याणा मार्णो दिहा ग्याणा या उत्त-सारा पाणामाण्यामे हुद्यामाणा का सहिल्ला मेर्णोनि । धोनसङ्ग्या देशेन, कावियास सर्वे पालो नेर्थेन मार्था वेर्येन, मावियास वंदंति,अहंपि निस्प्तछो निक्कसाओत्ति कट्र्टु,सिरसा मणसा मत्थएण वंदामि ॥ १॥ (गुरुवाक्यम्) अहमवि वंदामि चेइआइं॥

इच्छामि खमासमणो! उवद्विओहं, (अब्धु-द्विओहं) तुब्भण्हं, संतिख्रं, अहाकणं वा, वत्थं वा, पिडग्गहं वा, कंबलं वा, पायपुच्छणं वा (रयहरणं वा) अवखरं वा पयं वा गाहं वा सिलोगं वा (सिलोगऊं वा) अट्टं वा, हेउं वा पिसणं वा, वागरणं वा, तुब्भेहिं चिअत्तेणं दिन्नं, मए अवि-णएण पिडच्छिखं, तस्स मिच्छा मि दुक्कमं ॥३॥ (गुरुवाक्यम) आयरियसंतिखं ॥

इच्छामि खमासमणो! अहमपुवाइं, कयाइं, च मे, किइकम्माइं, आयारमंतरे, विणयमंतरे, सेहिओ, सेहाविओ, संगहिओ, उवग्गहिओ, सारिओ, वारिओ चोइओ, पडिचोइओ, चिअत्ता मे पडिचोयणा, (अब्धुट्ठिओहं) उवट्ठिओहं, तुब्भण्हं तवतेयसिरीए, इमाओ चाउरंतसंसार-कंताराओ,साहटूटु नित्थरिस्सामि त्तिकट्टु, सिरसा मणना मत्थणण वंदामि ॥४॥ (गुरुवावयम्) नित्थारगणरागा होह् ॥

थी आमग्दा म्होत्र

# श्री अहन्महापूजन विधि:।

[ अपरनाम-श्री शान्तिक महापूजन विधि: ] मृल्य क ३-२५ पैसा पोष्ट चार्ज अलग

<del>(‡)</del>

## राइ देवसी प्रतिक्रमण सूत्र।

[ विधि सहित ]

मूल्य ७५ पैसा

43)

### श्री पञ्च प्रतिक्रमण सूत्र।

[ विधि सहित ]

-: प्राप्तिस्थान:-

(१) श्री महाबीरस्वामी जैन देरासर पायधुनि, मुम्बइ – ३

(२) श्री जिनदत्तस् रि ब्रह्मचर्याश्रम ठै० मेन रोड, पालिताणा (गुजरात)